

# ग्रुद्धि सनातन हैं

#### धर्म-अधर्म विवेचन

आजवळ जय कोई मी सामाजिक आन्दोळन खड़ा होता है तो सबसे प्रथम धर्म-अधर्म का सवाल खड़ा हो जाता है और इसके किये छोग शास्त्रों और पुराणों के पन्ने उक्रटने लग जाते हैं। इससे पता लगता है कि हिन्दू वेद शास्त्र पुराणों के बड़े ही मक है पर साथ ही यह भी कहना पड़ता है कि वे बुद्धि के शत्र भी हैं। कोई भी निरपेक्ष मनुष्य यदि हिन्दू शास्त्रों का अध्ययन करेगा तो उसे यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होगा कि हिन्द-शास्त्रों तथा वर्तमान हिन्दू धर्म में भूमि व आकाश का सा महान् अन्तर है। धर्म मनुष्यों में एकता संवठन और मल्प्यता पेदा करने का एक मार्ग है । परन्तु आजकछ धर्म अनेक्यता, पशुता विरोध पैदा करने का एक बढ़ा आरी साधन यन गया है। सार्थवश अनेक सम्प्रदायों के चल जाने. सं धर्म ने सम्प्रदायगत होकर विकृत रूप धारण कर छिया है। आजकत इसी विकृत रूप को छोग घर्म मान रहे हैं। यहाँ पर दो पक उदाहरण दे देना अजुचित न होगा। बुद हारीत में हिला है।

अवैष्णवास्तुये विज्ञाः पापण्डास्ते नराधमाः । तेषांतु नरके वातः कत्यकोटि शतीरपि॥ तापादि पंच संस्कार्य मंत्र रक्षाये तत्विष्त् । वैष्णवः स अत्तत्व्रत्यो याति विष्णाः परं पदम्॥ अचकार्याः यो विमो यहुवद्शत्वतीरिया। स्वजीवन्नेव चाण्डाक्षा स्रवो तिरयमान्यमात्व॥

x x x

बेप्णव सम्प्रदाय में द्विज का रांज सक गदा पग्न धनुष आदि से गरीर को दगवाना पंत्रसंस्कार कहलाता है। पंत्र-संस्कार से युक्त होने पर विष्णव संग्रा होती है। जो वित्र वैष्णव नव हो है। जो वित्र दससे रहित है वह नेद शास्त्रों का ग्राता विद्वान् होने पर भी चाण्डाल है। मरने के बाद नरक में जाता है।

> अचकघारी विमस्तु सर्वेकमैतुगहिंतः। अवैष्णवाः समापन्नी नरकं चापिगन्छति॥ चक्राविचिहरहिर्वे मारुतं कञ्चपान्वतम्। अवैष्णवातुतं दृशच्चपाकमित्र संत्यजेत्॥ अवैष्णवातुतं वृशच्चपाकमित्र संत्यजेत्॥ अवैष्णवातुत्रो विमः श्वपाकात्यभगः सहतः। अधाद्येषो अपांकेषो रीरतं नरकं मजेत्त्॥

जो बिग्न चकादिपारी नहीं उसे डोमड़े के समान त्याग दे! वह डोमड़े से मी अधिक दुरा है। वह शास्त्र तथा पीर्क में वैठाकर खिलाने पोष्य नहीं। वह नरक में जाता है। इन वैष्णवों के घम के विचार से तो शैव घाक तथा अन्य कितो भी धर्म के माननेवाले चाहे वे कैसे ही चार्मिक क्यों न हों, सब नरकगामी होते हैं। पाठक विचार करें कि क्या यह धर्म है? यह तो वैष्णव सम्प्रदाय की बात हुई अब ग्रांकि के उपासकें। का थोड़ा वर्णन सुनिये:—

ये वा स्तुवित मनुजा अमरान् विष्णृहा भाषागुणैस्तव चतुर्यु अविष्णुकरान् । गुआंगुविबियमगणुण्येशमुख्यान् कित्या स्तृते जनि ते प्रश्नवित्त कार्ये । प्राप्ते कलावहृह दुएतरे बकाले तत्वां भजनित मनुजा नमुविवितास्त । धृते पुराण चतुरैः हरियंकराणां सेवापराश्च विद्वितास्त्रव निर्मितानान् ॥ १२ ॥ झालामुर्यु स्त्रव वद्यानसुर्याद्यं विश्व विभावित मुवि भाष्युता विभागान् । धृत्वा करे सुविमर्छख्य दीपकं ते कृषे पतिन्त-मनुजाविजले उति चोरे ॥ १३ ॥ ग्रह्मा हरश्चहरि रण्यविश्यं सरक्यं पादामुद्ध तत्व भजनित सुरास्तवान्ये । बद्धैनपेश्व्यत्वयो मनस्य अजित अन्ताः पतिन्त सततं मन्यार्थे । बद्धैनपेश्व्यत्वयो मनस्य अजित अन्ताः पतिन्त सततं मन्यार्थे । वद्धैनपेश्व्यत्वयो स्त्रस्य पश्चार्या कृष्टिनेन कामं मीनो वभृव कमठःख्यु एकरस्तु । पश्चान्द्रसिद्ध इति यच्छलकृत घरायां नाम् सेवतांजनित्यन्यु अर्थनिक स्यात् । देवी० स्कन्द् ५ आ ११६॥

जो लोग हहा। विष्णु महादेव चन्द्र अग्नि यम बागु गणेश की स्तृति प्रार्थना करते हैं वे विसृद्ध हैं। हे जनकि विसा तुम्हारे ज्या वे अपने कार्मों को कर सकते हैं? अबहु ! इस दुखर-काल कलियुन के आग्न होने पर जो लोग तुम्हा नहीं भजते वे लो गये हैं। यूर्त पौराणिजों ने तुम्हारे सनाये हुए हरि राष्ट्रए आदि देवताओं की सेवा विदित कर ही। इस प्रकार झुरों को सुम्हारे अधीन जानकर मी मानयुक्त होकर जो उनको मजते हैं वे हाथ में सुविमल हीएक लेकर मानो जलहींन मधानक कूप में गिरते हैं। हक्षा विष्णु महादेव तथा दुसरे देवता तुम्हारे कमल करी चरण की सेवा करते हैं। वसको जो मूहां नहीं अजते हैं वे महसागर में गिरते पड़ते हैं। मुग्नु के शाप से हरि ने मलकी कन्छप शूक्रराद् का जन्म बहुण किया । ऐसे देवों को भजने से

मूख का सय क्यों न होगा ?

ऐसे ही हरएक सम्प्रदाय के लोगों ने साम्प्रदायिक विष उगल करके समाज की धार्मिक एकता को नए कर डाला है। यहाँ थोड़ा सा नमुना इसिटये दे दिया है कि स्वार्थी छोक इस विषय में नत्त्वच न कर सकें। अधर्म ने धर्म का जामा पहन लिया है। लोग अधर्म को धर्म समझकर कर रहे हैं। जब अधर्म धर्मका वेष घारण कर लेता है तब वह और अधिक अधानक हो जाता है। क्योंकि उसमें पाखरड का मिध्रण अधिक होता है। जिस श्रीरूष्ण को छोग अवतार मानते हैं उसी को नचाकर पैसा वसूछ करते हैं। चीर-हरण की नंगी तस्वीर वेचकर अपने नैतिक पतन की घोषणा कर रहे हैं। अवतार मानते हुये भी युद्ध को नास्तिक वतळाते हैं। यह गिरावट नहीं तो क्या है ? दीपावळी पर जुवा खेलना धर्म बतलाया जाता है। वलात्कार से विश्ववाओं को ब्रह्मचर्च्य पालन करवाना तो चाहते हैं परन्तु स्वयं नहीं करते । वर्णव्यवस्था जन्मना जन्मना चिरुळाते हैं परन्तु शास्त्रों के अञ्चलार चलते नहीं। जहां क्रियों का गुरु केवल पति कहा गया है, वहाँ कान फ्रिने के बहाने ख़ियाँ को भी चेली बनाने लगे। विवाद की व्यवस्था मनुष्य-समाज के छिये है न कि पशु वा जड़ पदार्थी के लिये, परन्तु आज कुआँ वावड़ी, गाय वैळ का भी विवाह पण्डितों ने जारी कर दिया है। इघर छोटेपन की शादी की इतनी भरमार है कि सन् १६२१ की मनुष्य-गणना में पाँच वर्ष की अळाख ३६ हज़ार २४८ वाळिकार्ये विधवा लिखी गई हैं। ये विधवाये अष्ट होकर मले ही विधामी बन जावें परस्तु उनका विवाह कर देना सनातनधर्म के विरुद्ध पापमय व्रतखाया जाता है। परन्तु ५०। ५०, ६०। ६० वर्षों के बुट्टों का विवाद दश-दश वर्ष शीयाजिकाओं के साथ धर्ममय बतलाया जाता है। इससे यदकर हिन्दुओं की और क्या निराक्ट हो सकती है। क्या यद सब धर्म है? नहीं,

"धर्म प्या है" इसपर यह महाप छिखते हैं। यतोऽ•युर्वनिःधेयसिन्धिः स धर्मः"

जिससे "अभ्युद्य" इस लोक में उन्नति और मरने के वाद "निश्रेयस" मुक्त प्राप्त हो वही धर्म है। साधारण से साधा-रण आहमी समझ सकता है कि कीनसा काम करने से इस लोक में हमारी उन्नि हो सकती है। आजकल हिन्दू धर्म में यालविवाह बुद्धविवाह छूवाछूत अपात्रदान आदि धर्मे माने जा रहे हैं पर एया कोई भी आदमी अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता है कि उक्त कामों से समाज की अवनति हो रही है या हिन्दू समाज उन्नति कर रहा है ? पर हिन्दू लोग इसपर विचार नहीं फरते और अन्यविश्वास के पेले गुलाम बन गये हैं कि धर्म के काम में बुद्ध से काम लेना पाप समझते हैं। हिन्दुओं की गुलामी का मूल कारण यही है। चीरता, साहस, स्थाग सहिष्णुना आदि गुणें के रहते हुये भी आज हिन्दू जानि सर्वत्र ठोकर का रही है इसका कारण यही है कि यह जाति बुद्धि से काम न लेकर अपने सद्युणों का दुरूपयोग कर रही है। संसार परिवर्तनशाल है, शरीर नाशवान है, इस प्रकार के चेदान्त छाँटनेवाले पहुन हैं। शास्त्रों की ख़ूब दोहाई देते हैं परन्तु उसकी आहा के अनुकूछ कोई चलता नहीं। कहते हैं कि धर्म में परिवर्तन नहीं हो सकता पर धर्म क्या है वेबारे ज्ञानते ही नहीं। इन महात्माओं से कोई पूछे कि तुम शास्त्र की सोहाई तो बहुत देते हो पर बतहाओं तो गानी मियाँ पांचीपीर

साजिया और कहीं की पूजा तुम्हारें किस शास्त्र में है ? पहले नियोग धर्म माना जातो था पर अब अधर्म माना जाता है। पहले अत्रिय लोग कन्या जीनकर या चुराकर ले आते थे और शादी कर लेते थे यह धर्म शा इसे बुरा कोई नहीं कहता था पर क्या आजवल पेला करनेवाला पापी नहीं कहा जाता ? पहले चोरी करनेवाले का हाथ करवा लिया जाता था. व्यभिचारी का किंगच्छेद करा दिया जाता था पर क्या अब वह धर्म रहा ? इसलिये जो लोग यह कहते हैं कि धमें में परिवर्तन नहीं होता, वे शाख से अनभित्र केवल सहि के गुलाम हैं। ऐसे लोगों से देश का क्या कल्याण हो सकता है ? यदि इससे कोई पूछता है कि गाजी मियाँ तुम्हारे किस शास्त्र में हैं जिनकी पूजा अपने देव-साओं से भी बढ़कर करते हो तो बस बाप-दावों का जाम छे होंगे और कहेंगे कि क्या वाप दादे वेबक्फ थे ? जो कीम इतनी अन्धी थन गई हो कि उसे मुर्दे और जिन्दे में विवेक न ही बलके आगे बासों की बात रखना मानो ''मैंस के आगे बेन' बजावे मेंस बैठ पगुराय" की कहावत को चरितार्थ करना है। प्रस्तु समाज में इछ पेसे छोग भी हैं जो बास्तव में इसके जिज्ञास हैं उन्हीं के लिये हमारा यह प्रयक्ष है।

आजक वेद शास विषद जाति की सहिद्यों ने हिन्दुओं को ऐसा पंगुल वना दिया है कि वे जानते हुये भी सब्जी बात महीं कर सकते । आर्य-समाज के लोग भी स्वस्ट लक्ट्रत नहीं चस्त हैं, वे भी हिन्दुओं के सामान रुद्धियों के गुलाम बने बैंटे हैं। विना हिन्दुओं को साथ लिये ये बचारे आरो स्वल ही नहीं कारते। जब आर्थों की यह दशा है वो हिंदुओं को दशा का स्था कहता हिंदुओं की यह दशा है वो हिंदुओं को दशा का स्था कहता हिंदुओं में एक स्ली हुया हुट है।

छुवाछूत ने हिन्दुओं का पैर काट डाला है इससे हिन्दू पंगुल यनते जा रहे हैं पर इन्हें सुक नहीं रहा है। ये छवाछत को शास्त्र की पात मानते हैं परन्तु यह उनकी अझानता है। यह बात आगे दिखलायो जायगी। इस छुबाछुत के कारण हिन्दुओं की संख्या घरते घरते अब केवल २२ करोड़ रह गई है। किसी समय हिन्दुओं की संख्या ६० करोड़ भी पर इस चून्हेपन्थी धर्म ने इसे इतना सिफोड़ा कि सिक्रुड़ते सिक्रुड़ते अव भारत में १२ मगेड़ हिन्दू रह गये। हिन्दुओं ने बाका सीखा है जोड़ तो इन्होंने सीखा हो नहीं। इस बीमारी से प्रत्येक वर्ष इनकी संख्या घटती जा रही है। सन् १९२१ की मनुष्य गणना से पता लगता दे कि दश वर्ष में इस छूत की बीमारी से १ करोड़ धारह लाख विधर्मी वन गये।

ब्राह्मण २४०३१७ झजिय २३००० कुर्मी १२८३७०६ डोम ५०९=०० कोरी ६७२७८४ लोहार ५२४०६४ सोनार १२५३६७

कुलजोट् = ११२००००

सन् १=२९ ईस्बी में हिन्दुओं की संख्या ७४ की खदी थी सन् १६२१ की मनुष्यगणना में ५ की सदी कम हो गई और हिन्दुओं की लंख्या ६९ की सदी रह गई। यदि इसी क्रम से हास मान लिया जाय तो इस ६६ फी सदी के हास होने के लिये

कुल १४×३०=४२० वर्ष लगेंगे ।

इससे पढ़कर इमारे हास का और क्या प्रमाण हो सकता है। श्रातेक मोंड्यसन्त कहा करते हैं कि दिन्दू जाति समुद्र है इन्हें उक्त हिसाव तथा हास को देख कर दिमाग ठीक कर छेना चाहिये। ये होत अरव से तो आये नहीं, हमारी नाहायकी और द्याहाणों के दक्षीसंह से वे हममें से ही निकल कर हमारे दुश्मन यत रेठे हैं। गोरचक से गोससक हमारे ही कारण से वने हैं।

૮

शास्त्रों में प्राथिशत्त भरा पड़ा है परन्तु वह सब पोशों के चैगन समान इनके लिये निर्यंक थे इस विषय पर आगे लिखा जावया।

जायथा।

हत्व पत्तत के मूल कारण वर्षों के गुरू झालण ही लोग है।

हार को व्यवस्था इनके हाथ में थी। झालों में शुद्धि भरी पड़ी
है परन्तु अपने पालण्ड के कारण परिवर्तों ने हिन्दू जाति का
सर्वेताश्च कर खाला। चाहता तो या कि अन्ति के समान अपना
रंग देकर अपने पालण्ड के कारण परिवर्तों ने हिन्दू जाति का
सर्वेताश्च कर खाल। चाहता तो या कि अन्ति के समान अपना
रंग देकर अपने समान परिवर वाना छेते पर विचा के अभाव ने
स्वयं अपना रंग देना तो दूर रहा अपने गी नष्ट-भ्रष्ट हो गये।
आखाणों की उदासीनता से कैसे कैसे अन्य गूचे इसे उदाइरणों
द्वारा जनता के सामने रखना परमावस्थक प्रतीत होता है।
इसले के इंच न समझ चेट कि में आहालों की निन्दा कर रही
द्वार तो सम क्या तह है। अब भी यहि माहाल्यमध्यती सेत जाय
तेत कम से-कम करूंक का टीका सिर से यो जाये। युद्धिमान्
वे सी हैं जो पूचे की गळियों से छाभ वठाये, म कि देखता
दुआ मी गळती पर गळती करता जाये। में आर का रहा है।
(१) पहुळे बगाळ को लीजिये, बंगाळ में मुसलामान व्यादा

(१) पहले बगाड को लेकिये, बंगाड में मुसलामान ज्यादा स्वीं हैं ? जिल समय की यह उदाग है उस समय बंगाड की राजपानी गीड गगरी थी। उस समय इसे के अधी-घर से सुद्धतान सम्बद्ध हुएते माहा । उनके चार वेगमें और यहुन तो स्ट्रदियों थीं। तो असे सोह सहित हो हुए हैं, तो उनके बोर यहुन की स्ट्रदियों के अधी-यहुन तो स्ट्रदियों के असे सोह स्वीं की सहित हैं, तो उनके बोर यु सुरक्षियों में दर म पाकर उनको रहित हैं के इस्कें हिन्दुओं की ओर गई। वंगाड के बहु-बड़े ज़मीलारों के सास अस साम से कम पढ़ कर सहस्य हैं। तो साम से साम स

होनों नवयुवह पुत्रों को लेकर राजधानों में आये। दोनों हुमारों की अनुत्री खुन्दरात रेखकर खुलान की हुन्हा उन्हें दामाइ बनाने की हुर्द। होनें राजकुमार, जब कि वे नगर में अम्राज कर में किये निकले थे, पकड़कर दिरासत में ले लिये नये और इनके पिता राजा मदन को बुला कर अकेले में खुनतान ने फरमाया कि तुन्हारे पुत्र इस लिये पकड़ लिये गये हैं कि उनके साथ मेरी होनों जेजे माहज़ादियों को ग्राव्ही होगी। इन शाहियों को अगर दुम चाही तो दिन्दू रीति से कर सकते हो; परग्रु प्रदि तुन देसा करना स्त्रीकार न करोगे तो सुसलमानी रीति से इनका थिए। इन प्रति तो सुन्हा हो जायगा। सुत्र कराति है यह वात राजा मदन की समझ में न आई और अन्त में दोनों राजकुमार सुसलमान विश्व पर अपित से साथ पहुंगा गया। इस मकार दोनों राज दुमार सदा के लिये विष्टू अपित से स्त्र मात्र गया। इस मकार दोनों राज दुमार सदा के लिये विष्टू अपित से स्त्र हो गये।

(२) राजा गरीहा बंगाल के एक पराक्रमी राजा हो गये हैं।
गीढ़ की गही के लिये अलीमशाह और उसके भाई के बीच में
परस्पर हुन्द्र चल्ता था। राजा गरीहा ने अलीमशाह का पह्र
लेकर उसके आई की परास्त किया। हस्के कुल काल के बाद
जानशाह की मृत्यु हो गई। राजा गरीहा ने गीड़ की गही
अपने अधिकार में कर ली और जीवन पर्यन्त उसके अधीम्यर
रहे। जब वे गीड़ के सिहासन पर आकड़ हुये हो उस समय
पूर्व गुलतान की एक परम सुन्दर्ग कमा आसमानतारा थी।
आसमानतारा और राजा गरीहा के नयपुषक हुमार यह में
परस्पर मेम हो गया। जब राजा गरीहा का जीवनान्त हो गया।

करने के लिये प्रस्ताव किया। यदु ने वड़े-बट्टे पण्डितों को छुला कर इसकी व्यवस्था मांगी; पर पण्डित छोग इसकी व्यवस्था न कर सके इसकिये अन्त में यदु ने मुखलमान वन कर आसमान सारा के साथ निकाइ किया।

(३) कालाचौद यड़ा ही धार्मिक व्यक्ति था। यह प्रति दिन मातः काल, आहिक कृत्य के लिये सुलतान के महल ये बगलयाती सङ्क से नदी की ओर आता था। उसे रोज़ आँख भर तिहारते निहारते खुलतान की प्यारी कन्या दुलारी उसकी खुन्हरता पर आनक हो गई। और इसकी सुचना वेगम को दी गई। उद्य ब्राह्मण कुरुरेरक जामाता की करवना कर वेगम और स्तरतान फूछे न समाये। कालाचान्द् के सामने शादी का प्रस्ताय पेश किया गया । स्वधर्मभिमानी कालाखाँद ने नाक भौं लिकोड़ कर इसे असाकार कर दिया। अन्त में गुलतान ने कीथ के वशी-भृत दोकर कालाबांद को गिरमार करवाया और उसे प्राणदण्ड की आहा दी। जब बह बचस्थान पर पहुँनाया गया तो सुलः तान की शाहजादी दौड़कर उसके गले में लिएट गई और रोकर जब्जादों से बोड़ो—"पहळे मेरे गरू पर छरी चलाओ"। जो काम सुसतान का प्रस्तान और अतुरू धन सम्पति का प्रलोभन स कर लका था, वह काम इस घटना से क्षणभर में कर दिखाया। बाळचांद इस माया से मोम की मांति विचल कर अवने निरस्य से दल गया और हिन्दू रीति नीति से उसने दुलारो का पाणि ग्रहण करना स्वीकार कर छिया। परन्तु व्याह कराने बाले पण्डित वहाँ न मिळे । अन्त में वह जगद्शियुरी गया और सात दिन तक निराहार-निर्जल रह कर मन्दिर के द्वार पर सत्याप्रद करके बैठा, पर पुतारियों ने विवाह की ब्दबस्था देना तो टूर, **ब**से मन्दिर के अन्दर भी प्रविष्ट न होने दिया। श्रास्त्रिरकार कालाचांद्र हिन्दू धर्म और जाति को जाय देता हुआ वायिक लीटा और मुतलमान बन कर हुआरी से शादी कर ली। फिर उमने अपने जीपन का उद्देश्य जन्दर्स्सी दिन्दुओं को मुसल-मान बनाना, दिन्दू बेन-मिन्दर तोड़ना आदि बना किया। इसके सारा बनाना, दिन्दू जाति को असीम स्वति पहुँची। कालाचांद्र के घरले लीग स्वे कालाम्बाह्य के पहने लीग स्वे कालाम्बाह्य के पहने लीग स्वे कालाम्बाह्य के पहने लीग स्वे कालाम्बाह्य के प्राप्त के नाम स्वत् करानी नाम महसूद कर्म ली था।

(४) कालिदास गजदानी कुकीन हिन्दू थे। बंगाक के अनित सुठतान के प्रधान मंत्री थे। गजदानी साहद सुन्दर थे: और उनका दागेर सुठील था। सुनतान की क्यनती साहद सुन्दर थे: और उनका दागेर सुठील था। सुनतान की क्यनती काल्या का। सन्द सुन्दर अपने प्रेम-पासः में फ्रेंसा न सकी और अन्त में अलाध पदार्थ खिला कर उन्हें अप किया और इसकी स्पन्ना भी रहें दे दी। गजदानी साहब फ्रिंस कुट होतर डिन्दू धर्म में आ सकते थे। परन्तु पण्डितों ने इसकी प्रयवस्था उन्हें न हो इसलिये अन्त में साबार होकर मुस्तिमान यन उसका प्राथमहर्थ किया।

अब मदरास की दता छुनिये। यहाँ पक नहीं दो हो हातके हैं। एक प्राटाण और अमाहाण का छगड़ा, दूसरे अछूतों के साथ अद्याचार। इसारे देश में अछूतों की बतनो छुते दया नहीं है, जितनो छुते दया महीं से कि ही हो हो हो है। वहां छून का मृत इतना अयानक है कि परिया आदि आम सप्ट कर नहीं चळ सकते। कहीं पर फिक्से के लिये पर मज की हुते पर रहने का नियम है। माने ये कुछे विक्टी आई एक मज की दूरी पर रहने का नियम है। माने ये कुछे विकटी आई पर मोड़े देश देश की वहती को छू कर मोड़े हमारे यहां तो कमाराहिकों को छू कर मोड़े हमान नहीं करता (देहांगें की बात में कह यहा है सहरों की

नहीं ) पर उस देश में तो बात फरने में जाति चली जाती है और प्राप्तन श्रायध्यस के योज्य यन जाता है। ईसाई मुसर-मानों को सड़कें पर घटने में कोई रोक टोक नहीं क्योंकि अन्हें रोकें ते। वे लिर ते। इ डार्ड परन्तु चे। टी रखते हुये परिया आदि कीम सदक पर नहीं चल सकती; परन्त यदि ये चोडी कटाकर गैरासक केस्थान में शाबक्षक यन जाते हैं नो उनकी सप छूत दूर है। जाती है। मानें सब छूत चाटी और गेएका में है। मलादार में केवल इ जाने ने ही छुत नहीं लगती किन्तु वहाँ पैयमे से भी छुत लग जाती है। सावड़ी जाति के दिन्द्र की यदि कोई ब्राह्मन देख के तो स्नास करना पडता है। इडया थिया और जसमा जाति के लोग यदि ४० गज के फासिले पर आ जार्व ती छुत **सम** जाय । प्राष्ट्रण मन्दिरों की सटकों पर चटने का इन्हें अधिकार नहीं किन्तु ईसाई मुसलमानी को है। किसी शासाय के २० फुट पास होकर इनके जाने से सारा तालाय अग्रुख ही हो जाता है। १९२१ की मनुष्यगणना में यहाँ १४ प्रतिशतक इंसाई बढ़े। ये देशन ब्राह्मणों से अपमानित है। फर इस समय हिन्दू नाम से जान छुड़ाना चाहते हैं। यह हाल मद्रास का २० वी शताब्दी का है। अब आप समस्य सकते हैं कि ३०० वर्ष पूर्व वहां की क्या दशा रही होगी।

तिस देश वा जिस को में दह का मनुष्य को मनुष्योचित प्रिविकार न मिछे उस देश वा वर्ष में दहना मनुष्य के दिये विवाद नहीं है। जिस देश में मनुष्य का बच्चा कुन्ते और विदिश्यों से भी गया बीता समझा जाय उस देश न चर्म को बात मार कर अख्य हो जाने हो में आत्मकत्याण हो सकता है 'एएत तो मी ने भोग हिन्दू धर्म के हतने पक्ष अनुपायी शे कि किस्सान होने पर भी उनके जब भी चोटी मीजुद है। यहाँ पर

किञ्चियानटी के फेलने की विचित्र कथा है। सर्वर्ट ही नोबुली नाम फे एक फेन्स किन्धियन ने महरास में धर्म प्रचार करने के विचार से संस्कृत विद्या का अभ्यास किया और एक पुस्तक संस्कृत में हिस्ती जिसका नाम यहार्वेद रखा। चूं कि लेगें। का-चेद पर वड़ा विश्वास था, इसिटिये सब होग उसके उपदेश की बेर के नाम से सुनने हुने और उसके अनुवायी होने हुने। जय मायः ६००--६०० आहमी उसके उपदेश के माननेवाले हो गये तो उसने हिन्दुनों में यह वक्ष्ट कर दिया कि ये लोग ईसाई हो गये हैं। यस क्या था उन येवारों ने कितना ही कहा कि हम लोगों को वेद के नाम से उपदेश दिवा गया है, इन लेगा ईसाई मधीं हुये हैं, परस्तु दिन्द्र समाज ने न माना और उन्हें जाति से अलग कर दिया जिसका नतीजा आज आँख के सामने दिखाई दे रहा है। महाल में सबसे अधिक ईसाइयत केशी हुई है। दिन्दुओं की इस कमजारी से मोपलें ने बड़ा साम उठाया। जय वह अछतें। को सताते और मुसलमान बनाते थे तो ऊँची जाति के दिग्दू कुछ न बोलते थे परन्तु जब उन्हें मुसलमान बना टिया तथ वे सप मिलकर इन निकम्मे ब्राह्मणों की भी खबर रेने हरी। मोपळा-विद्रोह में वहीं के अनेक प्राक्षण मुसलमान बना किये गये । यदि ये क्षेप द्यास्त्रों के शरण में जाते तो क्या-पक भी ईसाई या मुसलमान वहाँ वसने पाता ? ये शास्त्र व्यव-सार्था लेग दे।हाई तो देते हैं परन्तु तद्बुकुक करते नहीं । यही भारी पेय इनमें है ।

चीरहर्षा शताब्दी के अन्त में जब कि मुसलमानी सत्तनत अभी तक न जम गई थो, सिकन्द्र शाह नामक यक आदमी काश्मीर में राजा के यहाँ नीकर हुआ। उन्हों में से शाह मीर, जो सिकन्दर का मुश्शि था उस हिन्दू राजा को मार कर राजा पन येठा । उसी सिकन्दर दााद ने चदाँ के परिष्ठतों को सुलाकर सहा कि मैंने आजतक अपना मज़द्य ठीक नदीं किया है। मैं अपना मज़्द्य ठीक करना चाहना हैं। यदि जाप ठीम ठापने मज़्द्य में ले खें तो दार्थिक हो जाउँ। उन्होंने कहा कि हिन्दू तो देदा होने से हो होता है आप हमारे मज़्द्र में नहीं जिये जा सकते। उसने मोजियों हे तुन्दा कि आप हमारे मज़्द्र में महीं जिये जा सकते। उसने मोजियों हे पूजा कि आप लोग हमें अपने मज़्द्र में ले सकते हैं या नहीं है जोरत कवाय मिठा कि हाँ दुन्द ले ले सकते हैं या नहीं है जोरत कवाय मिठा कि हाँ दुन्द ले ले सकते हैं। वह मुलळमान हो गया। मीठियों के सज़ह से उसने सेक़्द्रों परिहतों का घोरे में यन्द करा करा कर है हम नदी में दुन्दा आप वर्षों के हम्मू स्वाधानने प्रायः स्वयंक्ष मुलळमान वना लिये गये। काशमीर देदा में मुलळमानों की संख्या १६२१ में १६४४००३, हिन्दुओं की ६४५६६, सिपलों की १७५४६, सिपलों की

ये वात मंबी हुई ? धर्मणाख उस समय क्या न ये ? ये अवह्य, परन्तु धर्मणाखों की वातों को न्याग कर हिन्दू लोग इति के गुलाम वन गर्थ थे और अब भी कि के गुलाम वने 'बैठे हैं। इतिल्ये विधर्मियों की शुद्धि के पहले हिन्दुओं को शुद्धि नहीं होती की आवश्यकता है। जब उस हिन्दुओं को शुद्धि नहीं होती तथ तक विधर्मियों की शुद्धि व्यर्थ है, हिन्दुओं की पाचमवाकि प्रकदम जए हो गई। वेसे तो हिन्दू, वाप दाये की लाकीर के बड़े अक हैं; परन्तु वाप दायों की तरह हाज़्या हममें न रहा।

क्षारी इसका प्रमाण दिया जावेगा।

आजफळ के पण्डित छोग धर्मशास्त्र के पूर्ण विद्वाल होते हुये भी रुद्धि के गुळाम बने हुये हैं इस खिये खुळे दिळ से जतता के सामने धर्म के तत्व को नहीं रखते। जो धर्म हमारे जीवन को नष्ट करें, हमारी सामाजिक नैतिक उन्नति में बाधक हो वह घर्म नहीं अधर्म है, उसका नाहा हो जाना ही जनता के लिये श्रेयस्कर है। कणाइ ने धर्म का उक्षण बतलाया है:--वतेाऽ-भ्युद्दयतिः श्रेयस सिद्धिः सघमैः—जिससे इस है।क मैं उन्नति तथा मरने के वाद मुक्ति प्राप्त हो वही धर्म है। मैं दतला चुका हुँ कि वर्तमान कडि मुखक धर्म के कारण हिन्दुओं की सच्या भारत में ११ करोड़ घट गई, इससे सिद्ध होता है कि वर्तमान धर्म अधर्म का आमा पहच कर जनता में फैटा इआ है। उन्नति के स्थान में हास हुआ। हमारा राजनैतिक पतन तो यहाँ तक हुआ कि इस गुरुाम बन गये। फिर वर्तमान हिन्दू धर्म, अधर्म नहीं तो क्या है ? जिस धर्म के नाम पर एक एक वर्ष की लह-कियाँ राँड वैक्षे हों. जिस धर्म के नाम पर ५ वर्ष तक की १५ हजार विधवार्य मौजूद हो, वह धर्म क्या अधर्म नहीं है ? जिल धर्म के नाम पर करोड़ों पश प्रत्येक वर्ष देवी वेवताओं को कि दिये जाते हैं, वह धर्म यदि धर्म कहा जाय ता अधर्म किसका नाम होगा ? जिल धर्म में ६०१६० वर्ष के वळ दश दश a पै की सन्था से विवाह कर वह घमें अधर्म का बाप है या नहीं ? कितना गिनाक, वर्तमान हिन्दू धर्म कोई धर्म नहीं है, उसने अधर्म का जामा पहन कर देश का सर्वनाश कर बाला है। देते ही धर्म के पेएक हमारे अनेक सनावनी हिन्दू अर्ह शुद्धि के नाम से हिसकते हैं और इस प्रधा को जातिसंशकारी वेद-मास्त्रपूराणेतिहास तथा शिष्टाचार के विरुद्ध समझकर अधर्म कहते हैं। पर क्या सत्यतः लोगें का विचार ठोक है ? क्या इससे वर्णसंकरता पैदा होती है ! क्या शुद्धि वेद शास्त्र विरुद्ध है ! क्या यह पुराणेतिहास के अनुकूल वहीं हैं ! क्या लोका-चार शिशचार के विरुद्ध है ? अथवा छोफाचार से अनुमोदित न होने से चेद-शास्त्र के अनुकुछ होने पर मो शुद्धि त्याज्य है 🛭

चास्तव में इन्हों प्रत्नों का ढांक ठीक उत्तर लोगें की जिज्ञासा को शन्तिद्यायक हो। सकता है। हव इन्हों प्रदेशों के उत्तर दें ने का प्रयत्न इस प्रत्यों के उत्तर दें ने का प्रयत्न इस प्रत्यों के प्रत्ये के उत्तर दें ने का प्रयत्न इस प्रत्ये के प्रयत्ये हें हैं पहले इसी प्रश्न को हल कर लेका आवश्यक है क्योंकि प्रयत्य मूल यहाँ ये होती है। अनेक लेग दाही सुकृत्यकर लोगों स्कार देंगा मान हो। शुद्धि समझ बेठे हैं। एएनु वात पेती नहीं है।

पुष्ट समझ यह है। परन्तु बात प्हा नहीं है।

ग्रास्त्र बतलाता है [ ब्रथस्युति अ० ५ ]

शीर्षण द्विचित्रं प्रोक्तं चाह्याध्यात्तरं तथा ।

मृज्ञालाभ्यां स्मृतं याद्यां मावगुद्धि स्ताधान्तरम् ॥

अद्योगिद्धा यद बाह्यं तस्मादभग्यतं बरम् ।

उसामगात शुचियंत्त्त स गुप्तेमौतरः शुक्तिः ॥

शुद्धे वो मकार की होतो है पक बाह्यं, दूसरो अभ्यन्तरः,

वाहर की शुद्धि मिट्टां और जरू से होती है और श्रीतर की शुद्धि

माव को शुद्धि वे होती है। मगुद्ध रहने की अयेक्षा वाहरी सुद्धि

अच्छी है बाइरो शुद्धि से भीतरों शुद्धि उत्तम है परश्तु को बाहर भीतर दोनें। से शुद्ध है वास्तव में बहा शुद्ध है दूसरा नहीं । इस उक्त ममाण से हमारे शास्त्रों के श्रद्धान्तु भाई समक्ष गये होंगे कि शुद्धि का तत्व क्या है ?

बांब्र गुद्धि की अपेक्षा आग्तरिक शुद्ध की अस्पंत आद-इवकता है आन्तरिक शुद्धि परस्पर भ्रेम का कारण है। हिन्दुओं में बांब्र गुद्धि सीमा के पार ठक चले गई है। गोपाक्रमिन्टर-बालों ने तो बांब्र शुद्धि का अस्थन्त कर दिया है। वे मलेमालुल ककड़ी तक घीकर चून्हें में जलते हैं पर चीनी नहीं धांते को दिलेती, मुसलमानों आदि के पैरों तले कुचळकर चनाई जाती है। पर इसमें आन्वरिक शुद्धि लेगाना भी नहीं जब कि इन्होंने दूसरें! से एका करने का ही पाठ सीखा है। यही हाल कमोवेक्ष समस्त हिन्दू संसार का है।

#### **~**\$\$\$**~**

#### \* सनातनी गोल माल \*

पूर्वजों का श्राप्तमान हमें किसीले कम नहीं है परन्तु श्रन्थे के समान उनकी मली चुरो सभी वातोंका श्रनुकरण करना हम उचित नहीं समकते । जिन लोगोंने अपने तेश श्रीर शान से एक समय सारे संबार को दीन्त कर दिया था उन्हीं की सन्तान होकर हम यात बात में श्रनुकरणिय ,वनकर श्रपना नाश नहीं करना चाहते।

उन ऋषियों और बीरों की योग्यसन्तान इस तभी दोंगे जय कालमहिमा को समक्र कर हम भी उनके जैसा पराक्रम कर विवार्षेगे । स्वयंदास्य चनकर इस तेजस्वी पुत्रमें को यदनाम करना नहीं चाहते । हमें धार्मिक, सामाधिक, राजनी-तिक आदि स्वय विपयोंपर स्वतंत्र ही विचार करना पढ़ेगा । जिस अवस्थामं उन लोगों ने व्यवस्था दी थी, यह अवस्था ग्राज नहीं है अता वह व्यवस्था मी श्रात काम नहीं ने सकती। अवस्था देखकर नदीन व्यवस्था विद्ये विना हमारा काम नहीं जल सकता । संस्कृत खाहित्यकी आलोचना जो कोई पुश्य सरह विन्तसे करेगा उवले व्याग में यह वात आ जायनी कि प्राचीन फालके मुनियों ने भिन्न मिन्न समय में भिन्न प्रित्न प्रकारकी व्यवस्था दी है । बिन्नु क्योंकी वियोगता ही यह है कि ग्राम्य धर्मों के समान इसके नियम करोरता के साथ संकृतिक सीमाजे मीतर केंचे हुये नहीं है । बहु को तियोष करोष ना वाला मी हिन्दू है और संयुक्त माननेवाला भी हिन्दू, उसको निरांकार ٠..

माननेवाला भी हिन्दू है और साकार अनन्तमूर्ति माननेवाला भी हिन्दू, शान के रूप में श्रीर शक्ति के रूप में, पुरुष के रूपमें और स्त्रों के रूपमें, जनक के रूपमें और जननीके रूप में, पार के रूपमें और मित्रके रूपमें, नाना रूपॉमें श्रीर नानाविध भावाँ से उसकी उपासना करने वाले सभी हिन्दू हैं। ज्ञानमार्ग, योग मार्ग, सक्ति मार्ग, कर्म मार्ग आदि अनेक प्रकारके मार्ग उसी एक स्थान को जाते हैं, यही हिन्दूका विश्वास है। सामा-जिक आचार विचार में भी यही बात पायी जाती है। कोई मरा-मांसका सेचन करता है, कोई इसे पाप सममता है। कोई अहिंसाको धर्म समन्तता है। किसीको उपासना जीव-बलिके विना होतीही नहीं, दक्षिण-विशेषकर मदासमें मामा की लड़की से ज्याह करने को राति आज भी ब्राह्मणों में प्रच-सित है पर उत्तर शास्तमें कोई यहां कर्म कर तो वह पतित स्तमका जायगा। दक्षिण के श्राह्मण पाज मजे में खाते हैं पर मांसका स्पर्श तक नहीं करते। उत्तर भारत में माँस चलता है, प्याज नहीं चलता। मद्रास के ब्राह्मण नायर वा शूद्र जाति की लड़कियां से ध्याह करते हैं—यह बात हालमें ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी-पर वे ब्राह्मसूल्य से च्युत नहीं होते। दक्षिण में महाराष्ट्र, इविङ्, तैलंग आदि ब्राह्मण पर-स्पर भात भी खाते हैं, पर उत्तर में तीन कन्नीजिया तेरह 'खूल्हा'' प्रसिद्ध ही है । तथापि ये सब ब्राह्मण हैं, सब श्रपने को उन्हीं ऋषियों का सन्तान समकते हैं और सबकी धारखा यही है कि हममें जो आचार प्रचलित है वही ग्रास्त्रातुमीदित है। न्यवहार में वेश्यागमन कहीं पातित्यका कारण नहीं समका जाता। और ऋगे चलिये। जिन राजाओं ने सुस- लमानींसे वेटीका संवध किया था उनके वंशन श्राजमी सना-तनवामं के स्तम्म सामके जाते हैं । यवनोसंसर्ग करके मी राजा हरिसिंद और महाराज जुकोजो राव होलकर अमी सनातनवर्मी ही वने हुये हैं । राजा महाराज और अमीर दरंस प्रतिवर्ष विलायत की याजा कर आते हैं और उनके यहाँ दान धर्म, यवयागादि सव कमें सनातन धर्मके अनुसार ही होते हैं । यहां भारतमें ही श्रनेकानेक सनातने लाढ साहबके मोज में जाते हैं और होदलों में उहरते हैं पर वे सनातन धर्मी ही हैं । जो ग्रांस्त अथवसाया हथर अश्रतोद्धारका निरोध करते हैं वे स्वथा उनके भाई हम राजा महाराजोंने यहां कर्मकाएड कराते हैं और हिश्शा लेते हैं । बीकानरेक महाराज, परियाक के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही महाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही महाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही पहाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही पहाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही पहाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही पहाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही पहाराज के महाराज, बड़ीक्ष महाराज, तथा अग्रय कितने ही सहाराज का मालूम करने साहब्स किसी सनातनधर्म संख्या महाराज नातिच्युत करनेका साहस्य किसी सनातनधर्म संख्या मान्या सनात्व स्वाप्त सन्य सनात्व सनात्व सन्य सनात्व सन

यह अवस्था देखकर ही चित्तको निक्षय होता है कि "समातम" अर्मकी सिकृतयां सिर्फ उसेलोंके तिये हैं-आरक-व्यवसायियोंका व्यवसाययों तो बना रहना चाहिये। बात यह है कि आजकत प्रकृत दुराचरच्छी वर्षक्रा तो सर्वप्रकी जाती है, समातम्बर्भ तो अपने मतलवके लिये बदनाम किया जाता है। हिन्दू ग्रास्त्र कामधेनु है, उससे जो मींगिये वही मितता है। स्तेन्द्र्योंके सामने सिर फुकाने की सलाह भी समातमवर्ष देता है और महातम गांधी जैसे शुक्र आचारके साबु पुरुष को पतित रहरानेका व्यवस्था भी समातम वर्ष उस्ता मुंदर है तो है। एक स्वा मुंदर हो तो हो। एक स्व मुंदर हो तो है। एक स्व स्व स्व स्व हो हे तो तक स्व हो हो से स्वा है। एक स्व स्व स्व स्व हो हो विस्त स्व स्व सुद्ध हो हो हो स्व स्व सुद्ध हो हो से स्व स्व सुद्ध हो हो से स्व सुद्ध हो सुद्ध हो हो सुद्ध हो हो सुद्ध ह

जहां ऋहिन्दू हो गया वहां शुद्ध ही नहीं-यदि वड़े पदपर हो तो नमस्करणीय मो हो जाता है। यह ज्यवस्था देने वाले हिन्दू धर्म के सनातन धर्म के रक्षक हैं तथा हिन्दू पंचम को देवदर्शन की अनुमति देने वाले उस धर्म के विनासक हैं ! श्रभागिन चाल विधवाओं को पुनर्विवाह से वंचित रस कर उन्हें कुकर्म करने के लिये चाध्य करना, तथा मू गहत्या को अप्रत्यक्ष रूप से उसेजन देना भी सनातन धर्म की रक्षा का एक साधन समका जाता है। शाखोंकी दशा तो यह हो रायी है कि जो चचन अपने मतलब के मिलें उनको तो स्वी-कार किया और जो पसन्द न आये उनके सम्बन्ध में कह दिया कि वे अन्य युगके लिये थे ! अन्य युगकी इस युक्ति हे शास्त्रध्यवसायियों के बड़े बड़े काम निकल झाते हैं। सारांश यह कि बुद्धि को ताकपर रखकर काम करते जाइये। शास्त्रवचर्नों में भी उनका ही ब्राइर कीजिये जो प्रचलित प्रथा का समर्थन करते हैं। यही भारत के अधःपातका मुख्य कारण हुआ है। ईश्वर की कृपा से समय बदल गया है और शिक्षित सक्रम इस पर निचार करने लग गये हैं। हमारी श्रापील उनसे ही है। मारत का मविष्य उन पर निर्मर है। आप स्वयम् शास्त्रों का अध्ययन कीजिये और अवस्था पर दृष्टि डालिये। ऋषिवाक्य आव्रस्तीय अवश्य हैं, पर स्मरण रखिये कि पुरायों और स्मृतियों में स्वाधियों ने अपने अपने विचार भी घुसेड़ दिये हैं। मूसे से गेहूं अलग करने की आवश्व-कता है। देशकालानुसार व्यवस्था देना प्राचीन रीति है। पुरानी व्यवस्थायें मी इसी दृष्टि से दी गयी थीं। श्राज भी देश और समाज के हित का विचार कर आचार विचार

की व्यवस्था देनी चाहिये । अन्धां के पीछे अन्धे की तरह चलने से पक दिन मृत्यु के सन्दक में निरता पड़ेगा । एक हजार वर्ष में मारत का तीकरा हिस्सा महिन्दु हो गया है, हिन्दुओंको संस्था अन्य अर्थियों की खुलना में घटती चली जा रही है, हिन्दु पींक्पहीन और अकर्मथ्य हो गये हैं । यही अवस्था वनी रही तो कहियें का नाम लेवा और पानी देवा भी कोई न रह जायना । घर्मके नाम लेवा और पानी देवा भी कोई न रह जायना । घर्मके नाम लेवा और तोकोपकारपरावण ऋषियों ने कसी नहीं किया था, इस बातपर हुड विश्वास रिक्ये । आरत को और उसकी माचीन सत्ता को यहि आप बचावा चाहते हों तो ईम्बरदस हुडि से काम लीजिये, क्योंकि यही मनुष्य की सब से बड़ी स-रात्ति है और यही मनुष्य की सनुष्य की सब से बड़ी स-

हिन्दुओं की एक खामाजिक दुदियों और अनेक दोगों के होते हुये मुखलमानों को मुक्ति का राग अलापना कितना, सयानक और आपित्तजनक है। मुखलमानों को मुक्ति की अपेक्षा पहले सुधारकों को चाहिये कि हिन्दू जाति का मुक्ति, के लिये प्रयक्त करें। हिन्दुओं के अन्दर खामाजिक तथा धार्मि-क अनेक कुरीतियाँ येखी सरी पड़ी हैं जिनकी सफाह बिना हिन्दुओं को मुक्ति करने और मुद्ध हुये लोगों को अपने में पचार्न की मिक्ति न आनेगी।

#### क्या मुसलमान हिन्दू हो सकता है ?

यदि हम लोग स्वयं शुद्ध हो जावं तो मुखलमान हुये हिन्दुओं को शुद्ध करके ऋपने में मिलाना एक साधारण सी बात हो जावेगी। परन्तु ऋाडम्बर के पूर्व भक्त हमारे ऋतेक सनातनी हिन्दू कहा करते हैं कि हिन्दू से मुसलमान तो हो सकता है परन्तु मुसलमान से हिन्दू नहीं वन सकता। इसी महान भूलके कारण हिन्दुओं का वर्णनातीत हास हुआ है। प्रायः लोग कहा करते हैं कि क्या गद्धा कभी थीड़ा हो सकता है। बीरजल ने भी अकवर को ऐसे मूर्जतापूर्ण उत्तर से हिन्दू नहीं बनाया। अकवर ने एक बार हिन्दू बनने की रुच्छा प्रकट की तो वीरवल एक गदहे को नदी में ते जाकर साबुन से खुब मतने सगे। जब बाद शाह ने पूड़ा कि वीरवल ! यह का कर रहे हो, तो वीरवल ने उत्तर दिया कि हुज़रं, में इसे बोड़ा वना रहा हूं। वावशाह के यह कहने पर कि सब्हा बोड़ा नहीं वन सकता, वीरवल ने कहा कि यदि गवहा घोड़ा नहीं हो सकता तो मुसलमान कैसे हिन्दू हो सकता है । इस वेवकृषी के उत्तर से हिन्दू सभ्यताका कितना नाश हुआ। यह सब पर प्रकट है। यदि बीरबल उसे हिन्दू बना लिये होते तो क्या आज हिन्दुओं को पद पद पर ठोकर कानी पड़तीं ? इन्हें इतना भी समग्र नहीं कि यदि गदहा बोड़ा नहीं बन सकता तो क्या बोड़ा गदहा बन सकता है ? यदि मुसलगान हिम्दू नहीं वन सकता तो हिन्दू कैसे मुसलमान बन सकता है ? इसके सिवाय बोड़ा और गवहा मिन्न २ जाति हैं परन्तु हिन्दु और मुसलमान दोनों पक महुष्य जाति है। मत भेद होने से दोनों दो कृत्रिम जातियां वन गई हैं किन्तु वास्तव में एक हैं। जब तक में शास्त्रों नेवों पुराखों देवी देवतात्रों को मानता हूं हिन्दू हूं. पर ज्योदी उक्तः विश्वास को तिलां हुलि देकर मुद्दमादी विश्वा स का कायल हो गया, कुरान मानने लगा, कुर्वानी करने लगा, खुवत कराने लगा, सुखलमान हो गया। सिवाय विवारों के परिवर्तन के और क्या परिवर्तन होता है? प्रारीर तो सुसलमान या हिन्दू नहीं किन्तु विवारों के संस्कार से हिन्दू या सुसलमान कहलाता है। पेस्रो स्था में जब पक हिन्दू सुसलमान हो जाता है तो क्या कारहा है कि सुसलमान हिन्दू मुसलमान हो जाता है तो क्या कारहा है कि सुसलमान

ऊपर के अनेक उदाहरतों से पता चल गया होगा कि रुद्धि की गुलामी के कारख तत्कालीन परिख्यों ने बड़ी भूलें को, जिसका परिणाम हम सब लोगों को भोगना पड़ रहा है। श्रकवर हिन्द होना चाहता था यदि उसी समय उसे हिन्द बना लिये होते तो आज कोरान का नाम ही न गहता, फिर कुर्वानी का कगड़ा ही श्राज क्यों मचता ? उसके विचार एक दम पलट गये थे, रक्षावन्धन के अवसर पर अकवर ब्राह्मचों द्वारा अपने हाथ में राखी भैंधवाता था। वह चन्दन लगाता था । सूर्यसहस्रवाम का पाठ करता था । वह तिलक और जनेक भी धारण करता था। हिन्दूधर्म पर उसकी पूर्ण श्रद्धा थी। दशहरा होती दीवाली श्रादि त्यीहार बादशाह की तरफ से भी मनाये जाते थे। वह हिन्दू धर्म में दीक्षित होना चाहता था परन्तु उस समय के परिदर्श की मूल से सब काम बिगड़ गया। बुद्धिमान वहीं है जो पूर्व के मूलों से पाठ सीले। करोड़ों मलकाने राज्यून अभी ऐसे हैं जो सुसलमानों से कुछ ग्री सम्बन्ध नहीं रखते। वे हिन्दू धर्म में पुनः त्राना चाहते हैं परन्तु हिन्दुओं की इसी कम-जोरी के कारण ने अलग हैं। यदि अन हिन्दुओं ने होश न ž.

संसाला तो वे श्रव न धर्चेंगे। उनके लिये धर्म का द्वार एक दम बन्द कर एखा है। वह जाति या धर्म टिफ ही नही सकता जिसमें से लोग प्रति दिन विकलते ही बाते ही।

## \* अञ्जूतों के साथ दुर्व्यवहार \*

हिन्दुओं की कुल संख्या २२ करीड़ है जिसमें ७ करीड़ पेसे लोग हैं जो चर्णाश्रमधर्म से बाहर श्रद्धत कहे जाते हैं। उनके साथ पसुओं से भी बदतर व्यवहार होता है। प्रतिदिन उनके साथ सामाजिक श्रस्थाचार हो रहा है। वे भव समक गये हैं। यदि अब भी उनके साथ सहस्यवहार म होगा तो वे सब ईसाई श्रीर मुसलमान हो जावेंगे। तब तो हिन्दू १४ फरोड़ ही रह जावेंगे और इस मूलका की वृष्परियाम सोगना पड़ेगा उसे सोचकर शरीर रोमांचित हो जाता है। इमारी मलाई इसी में हैं, कि इन श्रवृत जाति-र्यों को सी कम से कम वे दी अधिकार वेकर अपने बराबर कर लेना चाहिये, ली जो अधिकार मुखलमाना की विये गये हैं। यह कितना भारी झन्याय है कि मुखलमान कुर्ये में पानी भरे, मन्तियों में जाकर बाखे परस्तु पक चर्मकार न तो कुप में पानी भर सकता है और न ठाकुर के मन्त्रिर में साफ सुथरा होकर दर्शन करने जा सकता है। कहा काता है कि इससे मन्दिर नापाक हो जानेगा। पर सिसे वढ कर मूर्खता की और कौन सी बात हो सकती है? मुसलमान मन्दिर में जावे, रएडी नाचे तो मन्दिर नापाक न हो, परन्तु एक चोटीवाला वहां चला जाय तो मन्दिर

नापाक । विलहारी है पेसी बुद्धि पर ।। जिस ठाऊर का चरणामृत अकालमृत्यु का हरण करने वाला बतलाया जाता है; जो ठाकुर पापी से पापी को तार देने वाला है, चमार मंगी के प्रवेशसे वही नापाक !! कैसी वहालत !! कैसा धर्म !! अनेक कारतों में एक यह भी कारत है जिससे अञ्चल कह-लाने चाले हमारे भाई दिनों दिन हमसे ऋलग होते जाते हैं। इस लिये यदि हम चाहते हैं कि हमारा पैर न कटे और हिन्दु धर्म बना रहे, तो हिन्दु मात्र की विशेष करके उच्च चणों को देश काल के अञ्चलार अपने रस्मो रेवाज में परि-वर्तन करके इनके साथ मञ्जूष्य का सा व्यवहार करना चाहिये श्रीर मुसलमानों इतना इक इन्हें भी दे देना चाहिये। पेसा न करना ऊँचे हिन्दुओं की संकीर्शता और अञ्चत को विधर्मी धनने के लिये उन्तेजन देना है, यह एक स्पष्ट सत्य है, इसके लिये अधिक बाद विवाद का आवश्यकता नहीं है, परन्त श्राजकल के ग्रास्त्रव्यवसायी लोग इसे सनातन धर्म के विदस बतलाकर रौला, मचाते हैं अताशाखों को आक्षाओंका विवेचन यहां पर कर देना कुछ अज्ञासंगिक न होगा। हमें यहां दिख-ला देना है कि शास्त्र की दोहाई देनेवाले और वर्णों के गुरु धनने बाले श्राज कल के बाह्यण क्या सत्यतः ब्राह्मण धर्म को मानते हैं ? क्या शास्त्र के अनुसार चलते हैं अधवा इसरों की उपदेश देने के लिये सम्पूर्ण शास्त्र बने हैं।

### बाह्मण लोग स्वयं शास्त्रनहीं मानते।

श्राज कल ब्राह्मण लोग मत्स्य मांस के कितने शक हैं ? इसे प्रायः सब लोग जानते हैं । बङ्गाली कन्नोजिया सरवरिया

Company contracts

सरज् पारी शाकद्वीपी आदि आहास माँस के इतने भक हैं कि देवी देवताओं के सामने काटते हैं और प्रतिदिन मार मार साते हैं, पर शास्त्रवृष्टि से ये लोग पवित और शूद्र हो गये हैं। पाताससदस्त अध्याय ११० पहुम पुरास में एक माइस्पा की कथा है सो मांसादि साने, जुवा बेलने शराव पीने से सुद्ध पन गया और राजा ने उसको आहास्त्रव से पतित कर विया—

क्षमक्षि मांसं चापायि द्वर्यचामायि दुर्वचः । परयोदातथागामि परस्वं प्रत्यदारिकः ॥ क्रमांषि चूतमसकृत् कारांगं चादि दुर्भुगाः । नाप्ति जातामीपाः ग्रिवोचा विष्णुरीयम् एकं कालेन दुर्बुर्तं राजावाक्यसमायतः । चित्र विभन्वमुत्त्व्यः ग्रद्भार्तं प्राप्तवानसिः । वस्मावियोगयमेंदा सवनां प्रशासानिकः ।

सीवार्थ —वह ब्राह्म्ख शांस काता था, शराव पीता था कडुवचन बोलता था, परकी बमन करता था, दूबरे का धन हरण करता था, ज्वा चेलता था, असस्य करांवादि खाता था, तब राजा ने इस शुर्वेच के कारण उसे ब्राह्म से पतित करके शूद का विया। यदि पुराध का यह चचन सच्च हैं तो आजकत के मांचावि काने वाले ब्राह्मण वना पतित नहीं हैं शवि कोई राजा वियागक होता तो क्या ये ब्राह्मण वन रहते और ब्राह्मणें तर फुटा येव जमाते?

इस विषय में अधि महाराज अपनी संहिता में क्या कहते हैं आपलोग उस पर ध्यान हैं। चीरध तस्कररंचेव सूचको दंशकस्तथा । मत्स्यमांसे सदा लुम्बो विमो निपाद उच्यते ॥३म०॥ चोर डाङ्क बुगुलकोर मज्जली काने के लिये सदेव वस्मुक माझण निपाद कहलाते हैं । क्या उक्त प्रमाण से बंगाली उड़िया तथा पतदेशीय सरविष्या झादि मस्स्य-मोजी माझण निपाद कहलाते हैं ? शास्त्र की दोहार्द देने वालों को सक्ती स्ववस्था स्वयच कर जनता में बँटवा देनी चाहिये । झारी झोर देखिये ।

> कृपिकर्मरतोयस्य गर्वाच प्रतिपातकः । वाधिज्ञयस्यवसायस्य स्विमो देश्य उच्यते ॥३००॥ ताक्षात्तवण्यंभियां जुस्तुम्मं श्लीर सर्पिपः । विक्र ता मधुर्मासानां स्विमो शुद्ध उच्यते ॥३००॥ क्रियादीनस्य सूर्वस्य सर्वस्मीयवर्जितः निर्वयः सर्वं भूतेषु विमः चारडाल् उच्यते ॥३००॥

प्रार्थ-को केती के काम में लगा हो, गीवों का पालम करता हो अर्थात् उसी से गीविका करता हो, ज्यापारादि करता हो वह आक्षण वैश्य कह जाता है ॥ ३०%॥ माक्षण होग दक्त शास्त्र वचन से उक्त प्रकार के शास्त्रण कहलाने वालों को वैश्य का फतवा क्यों नहीं देते ?

श्रर्य—जो लाख नीमक केसर तृष भी मधु मांस को बेचते हैं वे प्राक्षण श्रृष्ट कहे जाते हैं। श्रान कल प्राष्ट्रणों में हजारें, नहीं नहीं, लाखों पाये जावेंगे जो उक चोज़ों के त्वेषकर अपनी जाविका चलाते हैं, श्रीर मांस वेचना जा हुए, मांस मोनी हैं। इनके लिये ब्राह्मण समा क्यों नहीं धीयपा करती ॥ ३०९॥ श्रयं—सन्दा वन्दन श्रादि किया कर्म से दी हीन, मूर्ब निरक्षर महाचार्ग्य, सव प्राणियों पर निर्देयता करने वाला धर्मदीन प्राह्मण चाएडाल कहा जाता है ॥३म्२॥ ब्राह्मण समा इसको भी व्यवस्था दे डाले।

> क्राचिक धित्रकारख्य वैद्यो नक्षत्रपाठकाः। चतुर्विमा न पूज्यन्ते वृदस्पतिसमा यदि ॥२८॥।

वक्तरी से जीविका करने वाला ( श्राविक ) चित्र यमाकर जीविका करने वाला ( चित्रकार ) वैद्य, ज्योतियी, चृहस्पति के समान हाँ तो भी हनकी पूजा न करनी चाहिय। फ्या परिदत्त लोग पेसे विभी के लिये ऐसी बोयखा हैते हैं ?

> मागधो माधुर श्रेच कापटः कीटकानजी । पंचविमा न पूज्यन्ते बृहस्पतिसमा यदि ॥ ३८८॥

मगध के ब्राह्मण, मयुरा के ब्राह्मण, कायद कीटक श्रीर इस देशके उत्पन्न ब्राह्मणें की यूजा कसी व करनी चाहिये॥ वस विद्वार श्रीर अयुरा के ब्राह्मणें के लिये व्यवस्था पास कर डालिये।

ज्योतिर्विदी क्षथबंधाः कीराः पौराखपाठकः श्राद्धेयक्षे महादाने वरखोया न कदाचन॥ २०५॥ श्राद्धं वर्षपतरं घोरं दानं चैवतु निष्फलम्॥ वक्षेत्र फलहानिः स्याचस्मान्तान्यरिवर्जयत्

ऋर्य-ज्योतिषी पौराणिक ऋषिको आद्धादि में कसी न बुलाना चाहिये। इनको दिया हुआ सब निप्पत्त होता है। बस एक फतवा निकाल दींजिये क्योंकि यह तो शास्त्र का बात है। ऋस्तु, अब मनुस्सृति कोलिये। अध्याय है, १५० से पौराणिकों को आइमें क्यों जिमाया जाता है? फिर इनका पतितपना क्यों खिपाया जाता है और वेचारे विलेतें के लिये शाक के प्रमाण निकाले जाते हैं। ऐसी घोले वाजी क्यों की जारही है शिक्षण स्त्रमा क्यों जुर है? वेहातों में इसका घोषणायन क्यों नहीं बेंटवाया जाता? कि माधर्य-मता परम्॥

सदाः पतित मांधेन लाख्या लव्येल च इग्रहेण पूद्रोमवित बाह्यकोक्षीर विक्यात्१० ६२मं० मांस लाख, मीमक चेचने से बाह्यक तुरुत अपनी जातिसे पतित हो जाता है और दूव चेचने से तीन दिन में मुद्दरी जाता है। क्या उच्च नियम पर अमल किया जाता है? पेसे ब्राह्यकों को व्यवस्था क्यों नहीं दी जाती? स्वक कर्म परित्यस्य यदम्यत्कुकते द्वितः। श्रज्ञानाद्थवा लोमात्सतेन पवितो भवेत् ॥२-३॥

अपने २ कर्मको छोड़कर जो हिज दूसरा कर्म अज्ञन चग्र अथवा लोभवग्र करता है वह उस कामसे पतित हो जाता है। वतलाइये आल कितने माहाख् या अभिय हैं तो अपने २ कर्म पर आवह हैं। आज आहाखों ने अपना कर्म छोड़कर वेस्यों तथा पूर्तों का काम अह्यु कर लिया है। इनके साथ यह शालीय अयवस्था क्यों नहीं लगाई लाती। क्या कभी इन शुद्ध सनातिनयोंने इसके विरुद्ध अन्तीलन किया है। अष्ट्यों से १२ आना हिज्ञ आज उक प्रमाख से पतित हैं। अष्ट्योंकार के विरुद्ध आजाज उका प्रमाख से पतित कमी पैसे आहाखों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। आवाज़ जठान तो हुर रहे, इन्हीं लोगों के साथ खाव पान वेदी व्य-वहार करते हैं।

> यो न श्वच्यामुपासीद् ब्राह्मयोहि विशेषतः । सजीवक्षेत्र गृहस्तु मृतम्बाचीव जायते॥द०२-२६ सम्बाहीनोऽशुचिनित्यमनद्देः सर्वकर्मस् यदम्यत्कुदते कर्मे न तस्य पत्तसम्बन्धत् ॥२.॥

जो प्राक्षण सन्ध्या न करे चह शृष्ट है सरने के वाद कूते का जन्म पाता है। संच्याहीन नित्य अशुद्ध है। सब कर्मों के लिये अयोग्य है।—इस प्रभाण से तो देहातों में रुपया में पीने सोलह आना पितत हैं।इन्हें चित्राह आखादि शुम कर्मों में क्यों मना नहीं किया जाता?

न तिप्रतितुयःपूर्वी नोपास्ते यध्य पश्चिमाम् । सग्रद्भगद्रहिष्कार्यःसर्गस्मादहिक्तकर्मसाः । मनु २०१० जो साथं प्रातः सन्न्या न करे उसे सब द्विजकर्मी से शूट्ट के समान निकाल देना चाहिये।

आज रुपये में पीने सोलह आना सन्ध्या करना तो दूर रहे, जानते भी नहीं, फिर इनके लिये शाख ज्यवस्था क्यों नहीं ?

> ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेगनागमः । महान्तिपातकान्याहुस्संसर्गधापितैःसह ॥मनु॥

ग्रहा हत्या करना, शराब पीना, चोटी करना गुरुपत्नी ग्रमन करना और इन पापियों के खाथ खंसर्ग रखना थे पांचो महा पातकी कहें जाते हैं। अब आप लोग विचारिये, क्या कोई पतित होने से चचा है? आज शराबियों और चोटों की कितनी हिन्स है और इनके खाथ सवही लोग व्यवहार करते हैं किर ये शुद्धि में हांग अहाने चाले और अल्पकों के लिये ग्राफ्त की वोहाई वेने वाले गुद्ध समातनी याई पतित होने से बचे हैं?

, सिन्धु सीवीर सीराष्ट्रं तथा प्रत्यन्तवासिनः। फॉलगकोकसाम्बंगान् गत्वा संस्कारमहीत॥

सिन्ध सीवीर सीँराष्ट्र सीमाप्रदेश कांत्रंग कोकण वङ्गाल में पदि जाय तो फिर संस्कार के थोग्य हो जाता है। क्या इसपर अमल किया जाता है? भला तनहंशीय द्वितों की क्या हालत होगी? वहाँ आहाण कहाँ से आये? यदि यहाँ से जाकर वहाँ वसे तो भी पतित, बाह्मणा रहे कहाँ? अश्रोतिया अनजुवाकम अनज्जों वा यूह्यमांकी मचन्ति। वसिष्ठस्ट्रित।

योनबीत्य द्विजो वेद मन्यप कुरुते श्रमम्।

सजीवन्नेन शूद्रत्वमाशुगच्छति सांन्वयः ॥ नानुगुत्राहारो।मपति नवरिगङ् नकुशीलवः । म शूद्रप्रेपएां कुर्वन् म स्तेनो न जिकित्सकः॥ अध्योषिय (वेद न जानवे वाले ) अन्ति होशादि न करने बाते, अनुपाच्या अर्थात् अनुवास (वेद से मन्त्रो का समूह बिशेष ) न जानने चाले शुद्ध धर्मी होते हैं। अर्थात् जो धर्म शुद्र का पही इनका है। ये वे ही कर्म करें जो शुद्र करते हैं। जो द्विज:चेद न पढ़कर अन्यव अम करता है, वह जाते जी अपने संग्र के साथ शूट्र हो जाता है। जो वेद नहीं जानता वह ब्राह्मण नहीं होता, जो बनिया का काम करता है वह ब्राह्मण नहीं, जेा कुरीलवका काम करता है या पठवनियां का काम करता है या जो चोर वा चिकित्सक है वह ब्राह्मण नहीं है। क्या इन प्रमाणीं के आधार पर शहास अर्थ को व्यवस्था दी जाती है। कितने शाक्षण बेद पढ़ते हैं ? वाशिज्यादि करने वालेको क्यों ज्यवस्था नहीं दी जावीकि तम लोग शक्कण महीं है

झाज कल आपेज़ी कारको आहि आपा स्वय विजवर्षी पहते हैं तो क्या वे ग्रांक की बात मानते हैं। उन्हें तो बिताशस्त्रित कहनी है 'बन्हेच्छमामां विश्वेत'' स्तेन्छ सावा म पढ़े। मान कल मानको विकस ये गुढ़ सावातों क्यों आचारण करते हैं। क्यों समातनियों को अग्नेज़ी पढ़ने से मना नहीं करते हैं।

भोरक्षकान् वाणिजकान् तथा कार कुसीलवान् प्रेथ्यान् वाघु किकान् चैव विप्रान् शृद्धक्वाचरेत्यापूर्॥ वौधायनस्मृति प्र०१ स्र० ५ जो वित्र गोपाल हो, जो बनियां हो, जो कारीनरी करता हो या नाच तमाशा करता हो, जो पठवनियां का काम करता हो, जो सुद लेता हो, उसके साथ शूद्र के समान व्यवहार करना शाहिये। तथा और भो देखिये द्विठ घठ ऋठ छ

सायं प्रातःसदा सन्ध्यां ये विष्रा नो ह्युषासते । कामं तं धार्मिको राजा शूट्रकर्मसुयोजयेत् ॥ २० ॥

जो वित्र सार्थ प्रातः सम्ब्या न को, ऐसे को ग्रुह के काम रंधार्मिक राजा लगावे। अर्थात् उनसे ग्रुह का काम से। तिलाइये शास्त्रको उक्त आका का पण्लन होता है? यदि नहीं रोशुद्धि के विरोधी परिष्टत क्यों सुप हैं।

> सन्यसेरवर्ष कर्माणि येदनेकं न सन्यसेत्। वेदसन्यसनाच्छ्रदः तस्मादवेदं न सन्यसेत्॥

सन्यासी सब कर्म छोड़ दे परम्तु वेद न छोड़े वर्गीक वेद ब्रोड़ने से गृह हो जाता है। खाज कितने सांचु सन्यासी वेद तानत हैं दे क्या, सब गृह नहीं है दे क्या इनके लिये व्यवस्था [1 जाती है ! क्या गिरसस्मित में लिखा है ।

> यस्तु मुंजीत श्रूद्रान्नं मासमेशं निरन्तरम् । सजावन्नेव श्रूद्धस्यान्युताश्वानोभि जायते॥६०॥ श्रुद्धानेनात् मुक्तेन मेशुनं यो ध्विगच्छति । यस्यान्नं तस्यते पुत्राः श्रन्नाच्चुकः प्रवर्तते॥६६॥ श्रूद्धान्नं श्रूद्धसम्पर्कः ग्रूद्वेश्वनः सहासनम् । श्रूद्धाञ्च सागमः कश्चित्वनतन्तमिपपातयेत्॥११॥

शूट्रान्नेवोद्ररस्थेन यस्तु प्राष्ट्रान् विन्धुचिति समवे स्कृती प्रामे तस्ववा जायते कुने ॥७०॥ शूट्रान्न रस्युप्टस्य स्वधीयानस्य नित्यक्षः यजतो जुह्रतोचापि गतिस्त्र्यंत्र विद्यते ॥ १८॥॥

को गूढ़ का जन्म निरम्तर एक भास खाने, यह जीता हुआ गूह हो जाता है और मरने पर कुत्ते की योनि में जन्म तिता है। गूहान्म खाकर को मैशुन करता है और उपनीय से को सन्तान हाता है वह उसी गूह की कहा जाती है कि उस अन्य स्वान स्वान है। गूहा को निर्मा के से यह जीत का अपनी सी पतित ही जाता है। यहि युहान्न में रहे और जाह्मण मर जाने वह सारते है। यहि युहान्न में में रहे और जाह्मण मर जाने वह सरते के बाब खुकरकी योनि में जन्म सेता है या उसी हुत में उरगन्न होता है।

श्राजकल के समातनी पापियत लोग वर्तमान प्राह्मण् क्षेत्रिय अभवाल सभी महेरवर्दा आदि को होड़कर प्राय: सथ जातियों को शूह कहते हैं और उन्हों के यहाँ इनको निरुत्तर जीविका है अब परिवहत लोग करतालों कि यदि उक्त क्रयन ह्यारी है अब परिवहत लोग करताला युद्ध वंश होंगे पानहों ? हूसरी पर व्यवस्था होने के पहले परिवहता को अपनी ओर एक बार अवस्थ दिंग्द सालती चाहिये।

वीवायन प्रथम प्रश्न अध्याय एक में लिखते हैं।-अवन्तर्यो समय थाः सुराष्ट्रा दक्षिणापयाः । उपावृत्त्विम्यु सीवीरा पते संकरयोनया ॥३१॥

श्रारहान् कारस्कान् पुरद्रान् सौबीरास् वंध कलिंगान् प्रानुनानिति चृगत्त्रा पुत्रस्तोमेन यज्ञेत सर्व पृष्ठयसा ॥ ३२ ॥ श्रवन्ति, सिन्धु, सौवीर श्रंग मग्व सूराष्ट्र, विश्वष्य के रहेने वाले सं करयोनि अर्थात् वर्ध संकर हैं। श्रास्ट् (पंजाब के उत्तर पश्चिम के देश )कारक पुपड़ सौवीर बङ्गाल, कालिंग श्रादि देशों में जाकर यदि लौटे तो पुनस्तोम श्रथवा सर्व पृष्ठा यक्षकरे यही नहीं पुनः संस्कार करें।

अब देखिये बौधायन ऋषि उसी स्थान पर क्या कहते हैं।

पद्दभ्यां संकुरुते पापं यः क्रिंगान्त्रपद्यते । प्रदृपयो निक्तिंत तस्य प्राहुर्वे दवानरं हविः ३४

जो कॉलग देश में चलकर जाता है वह पाप करता है। यहां कभीन जाना चाहिये। म्हण्यों ने वहां जावे वाले के लिये वैश्वानर हविका प्रायचित्त लिखा है। परन्तु श्राजकल लीग कलिंग में तीर्थ करने जाते हैं।

कतिंग' कीनदेश है इसपर तंत्रशास्त्र बतलाता है।

जनकाथारसमारम्य क्रूष्णातीरान्तनः प्रिये । क्रांत्रनावेशः संप्रोक्तो वाममार्गपरायकः ॥:

जगन्नाथ से लेकर कृत्यानदी किनारे तक का देश कलिंग देश हैं!

तिस किलग में ताना पक शास्त्र में वर्ज्य है, आज वह पर लोग तीर्थ के लिये जाते हैं। और जुंडा भात आदि खाते

<sup>‡</sup> वासमार्गं का पूरा विवश्य जानना हो तो सत्वाधीमकास २० चां समुन्तास पढ़िये। उसको पढ़ने से इस मार्गका पूरा हाल आप जान आइयेगा।

1 · · · · ·

हैं। देखिये जगनाथ तीर्थ में जाना शास्त्र विरुद्ध हुआ या नहीं? जब उस देश में जाना निषिद्ध है, पाय है, तो फिर वहां के रहने वाले कैसे पतित म होंगे? क्या परिवृत लोग पेसी व्यवस्था देने को तैयार हैं?

श्राजकत पविदत लोग सब काम श्रास्त विरुद्ध कर रहे हैं। श्राज बुद्धेंदों की यादों भर्मानुकुल सममते हैं, पर पुराणों के आधार पर वे सब ब्रह्म हत्यारे हैं-यथा देवी भागवत प्रस्ताय १व्हकत्य है तथा त्र० वै० त्र० व्हं० श्राध्याय ॥ १६॥

> वराय गुण्डीनाय वृद्धायाऽक्षामिने तथा । दिष्ट्रायच मुकांय रोगिले कुरस्तनायच ॥ न्द ॥ अध्येक कोय गुकाय वात्यन्त दुर्मुक्षाय च । धंगवे बांगहीनाय चाल्याय विद्याय च ॥=॥ कहाय चैव मुकाय क्षावतुक्याय पापिने । अह्यस्या लमेखोऽपि व्यक्तायां प्रद्वतिय ॥ नद्व॥

गुवहीन, इ.ज. अकानी, दरिज, सूर्व, रोगी, निन्दित, क्रस्यन्त कोबी, वदसूरत, पंतुल, अंगहीन, वहिरा, अन्या, जड़, यू वा, नष्टु सक इस्यादि वर्षों को कत्या देने वालेकी प्रष्टु-हत्या का वाप लगता है। क्या इसके अनुसार कच्यादान का विचार किया जाता है। क्या इसके अनुसार कच्यादान का विचार किया जाता है। क्षिर वर्षों ग्रास्त्र की दोदाों दी जाती है।

आज कर आहम्म और बनियों में कत्या बेचने की प्रधा कोर्रो से अवंक्ति है पएन्तु इनके पतित धना की हम्मी नहीं पीटी जाती, न तो बास्त्र की व्यवस्था दी जाती है। देवी भागवत में वहीं पर आगे लिखा है--- शन्ताय गुणिने चैव यूनेच विदुषे पिच । साधवे च ध्रुतां दस्वा दसयक्ष्मलं लगेत् ॥न्यः॥ यःकन्यापालनं कृत्वा करोति यदि विकयम् । विक ताधनलोभेन कुभीपाकं स गच्छति ॥न्दः॥ कन्या सूत्रं पुरीषं च तत्र अस्ति पातकी । कृमिर्मिर्दे शितैः काकैश्यांविदन्द्रांश्चतुर्देश ॥न्शः॥

शान्त गुणी जवान विद्वान् सन्जन वरको कन्या हेनी चाहिये जो कन्याका पालन करके वेचता है वह कुंभीपाक नरक में जाता है और वहां कन्या के मुलादि को खाता है। जवान कन्यान वेकर ध्याजकल खोटे वच्चे के गर्ल पिएटताँ द्वारा कन्यायें महवी जाती हैं। कन्या विकय प्रसिद्ध हो है किर परिष्टत मंत्रल शास्त्र के विरुद्ध क्यों करता है। अस्तु,

इन उक्त प्रमाणों के देने का मेरा अभिप्राय केवल यही है कि जो लोग शास्त्र की व्यवस्था स्वयं नहीं मान रहे हैं उन्हें उन्हीं शास्त्रों पुरास्त्रों की न्यवस्था अन्यों से मनवाने का क्या अधिकार है ?

इसिलिये ध्यर्ध समातन सनातन चित्न्साकर जनता को धोज में बालना अल्हा नहीं है। अब सासकी व्यवस्था अपने ऊपर से इटादी है तो इन अल्प्यतों पर वहीं पुरानी व्यवस्था क्यों तादी जाती है! क्या यह सरासर अल्पाय नहीं है! देश काल के अनुसार इसे घार्मिक विषयों में परिवर्तन के चाहिये। जब सरकार ही कानून बनाकर कानून को न माने तो जनता को मनाने के लिये कैसे बाध्य कर सकती है! जब शाओं का ठीका आपको दिया गया तो यदि आपही उसकी वात न मानेंगे तो कीन सूर्ख होगा जो उसे मानेगा? स्विल्ये बुद्धिमानी यही है कि अपने नियम में परिवर्तन करके अन्त्यज्ञों को उठाओं और उन्हें भी कम से कम उतनाही हुन दें हो जितना हुक मुसलमानों को दिया है इसी में हिन्दू जातकों भलार है।

मनुस्कृति कहती है कि शृद्ध राजाके राज्य में नहीं रहना चाहिये, पर फ्राज म्लेच्छ राज्य में लोग रहते हैं। राज्य का मान, उपार्थि अहरण करते हैं। राज्य के द्रय्य से अपना उदर पालते हैं क्या यह उचित हैं। इन लकीर के रकीर स्वातिनयों को तो शास्त्र की बात मानुकर इस देशकों छोड़कर कहीं अस्पन्न जाकर बसना चाहिये पर, स्वयं पेखा नहीं करते।

अब शास्त्र के बिरुद्ध माह्मण श्रीविध धृत होते हैं, याचनी भाषा पढ़ते हैं, मांस साते हैं, श्राध्व पति हैं, हुःद्ध विवाह वाल विवाह करते हैं, कर्या विकास करते हैं, कर्या विकास करते हैं, हुःद्ध विवाह साल विवाह करते हैं, कर्या विकास करते हैं विवाह साल करते हैं, वर्ज्य नहीं करते, प्रापे कर्म को कोड़कर दूवने का क्रम करते हैं विवाह मार्ग के क्षा करते हैं विवाह करते हैं विवाह करते हैं विवाह के क्षा करते हैं विवाह है क्षा के क्षा करते हैं विवाह है क्षा करते हैं विवाह के क्षा करते हैं क्ष करता करते हैं क्ष करता है क्षा करते हैं क्ष करता करता करता चाहिए। क्षा त्रा कर के क्ष करता के अनुवार परिवाह के क्ष करता करते हिन्दू व्यसान के जीवित रखने का प्रयस्त करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन रखने कर करता करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन रखने कर करता करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन रखने कर करता करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन करता चाहिए। क्षा विवाह कर्म में परिवाहन करता चाहिए। क्षा विवाह करते हिन्दू वसाल के जीवित एक्ष के क्षा करता चाहिए। क्षा विवाह करते हिन्दू वसाल के जीवित एक्ष के क्षा करता चाहिए। क्षा व्याविक क्षा में परिवाहन करते हिन्दू वसाल करता चाहिए। क्षा विवाह करता करता चाहिए। क्षा विवाह करता करता चाहिए।

सनातन धर्म है। अनादि काल से परिवर्तन होता आया है। संसार ही परिवर्तन श्रोल है तो शास्त्र क्यों न होंगे? मैं यहां पर शास्त्रों के प्रमाणों से ही दिखलाने की चेष्टा करूंगा कि धर्म शास्त्रों में समय समय पर देश काल के अनुसार परिवर्तन होता आया है और यही कारण है कि हिन्दू कीम अब तक जीती जायतो चली आरही है। इह स्मृतियों का बनना इसका अवलन्त प्रमाण है।

> श्रन्ये कृत युगे धर्मास्त्रेतायां हापरेऽपरे । श्रन्ये कलियुगेन्स्यां युगवर्मानुकपराः ॥ मञ्ज

सत्ययुग में इसरां धर्म, जेता में इसरा धर्म, इापर में इसरा धर्म और कालयुग में इसरा धर्म होता है अर्थात् युग धर्म के अञ्चलार धर्म में परिवर्तन होता आया है। पूर्णकाल में अधिय लोग अंति होता हो कीर प्राची करते थे हमें पूर्णकाल में अर्थ सम्प्रति होता आया है। पूर्णकाल में अर्थ सम्प्रति होता आया है। पूर्णकाल में अर्थ सम्प्रति होता आया है। अर्थ प्राची करते थे हमें पूर्णकाल, भोज्य काशी राज की तीन कल्याओं को भगा जे गये थे और घर पर शाही की थी। पेलेही अतियों में सिकड़ों उदाहरण हैं और यह प्रथा शाह्यात, मेवित थी परण्ड आज यही अधर्म माना जाता है। पूर्णकाल में नियोगधर्म माना जाता धा, महामारत पुराया तथा स्मृतियों में इनके उदाहरण और प्रमाय भरि युड हैं परन्तु अस उत्ती को लोग बुरा और अर्था सममते हैं। मञुके अनु सार औरस सं जज गृह कार्माण अपविद्य पीनमंव बातु खुगुढ़ दुनका आहि १२ प्रकार के तहक तथा भागने और पिएडवृत्त के अधिकारी माना जातेथे परन्तु अब केवल औरस ही अधिकारी. माना जाता है। वालन ने

ययाति से माधवी नामकी लड़की होकर ३ जगह उसे वारी वारी से देकर दो दो सी स्वाम कर्षा घोड़े लिये और अन्त में चौथी बार विश्वा मित्र को वही लड़की दे दी और उससे विश्वामित्र ने भी एक सन्तान पेदा किया ! यह उस समय में घर्म था, पर आज भी कोई ऐसा करेगा ? देखो बिराट पर्व अध्याय ११५ से ११६ अध्याय तक ।

किसी समय मनुष्य समाज में व्यक्तिचार भी सनातन धर्म माना जाता था (वेस्रो महाभारत श्र० १०४ मीप्मका सत्यवती से धर्मकथन)परन्तु श्रव क्या उसे कोई धर्म मानगा?

किसी समय गायके चमडे पर बैठ कर लोग यशादि करते थे (देखो निठक छ० २ खर्ड ५, श्रं श्रुं दुइन्तो इत्यादि मंत्र ) परन्तु आज उसे अपभेष मानते हैं। स्नान करके उसे छूते तक नहीं। सम्बर्वस्पृति में पातक की निवृष्ति के लिये दय गोचर्म दान की बिखि है। दश तात्येव गोचर्मदाना स्वगें मही-यते,॥ १ = ॥ वतलाहये वेग काल के अनुसार धर्म में परिवर्तन हुआ या नहीं है क्या १० गोचर्म दान को आज कल धर्म माना जाता है या पाप १ गोचर्म के हान सेने बच्चे ब्राह्मखाही थे, चर्मकार नहीं।

व्यासने १२ जातियों को अन्त्यन मानायायथाः चर्मकारो भटो सिल्लो रजकः पुष्करो नटः बराटो मेद चाएडालो दाग्रः स्वपचकोलिकः ॥ चमार, भट मिल्ल, घोबी, पुष्कर, नद बराट मेद चायडाल

दाश स्वपच कौलिकः।

परन्तु समयके परिवर्तन से पीछे अति अंगिरा यम आदि स्मृतिकारों ने इन सबको काटकरः— रजक्षश्चर्यकारश्च नटो वरुड पवच । केवर्त मेद मिल्लाश्च सप्तेते उन्त्यकाः स्मृताः॥

केवल घोबी, चर्मकार नट वंसफोड़ें मल्लाह मेद मिल्ल को अन्त्यज में रखा

> रज्ञकंचर्म कार्रच नर्द थीवर मेवच । बुक्डं च तथा स्पृष्टा गुष्ये दाचमनादिद्वज्ञः ॥ १७ ॥

दाक चर्मकार नट मल्लाह, बंचफोडको अस्पृश्य माना है परन्तु आज कोई अस्पृश्य नहीं है। अपरेह्यावों में जाकर देखो, मल्लाह नट घोषी तो देहात प्या स्वर्धन ही स्पृश्य हैं परन्तु वर्धकारों के महत्ते में अस्पृश्य मान रका है वह भी इस्तिये कि वेचारे कूड़ा उठाकर फंकते हैं। यदि वे कूड़ाउठाना त्यात कर जूते ही बनाने लगजामें तो उनकी भी अस्पृश्यता नए हो जावे। बांसफोड़ो को कोई नहीं द्वता। वतलाहये नियम में जनता ने परिवर्तन कर डाला है न? में आस्वस्यरी गोपाल मन्दिर वाली का बात नहीं कहता, जो लकड़ी भी वो घोकर चलड़ा में लगाते हैं।

दर्धकी नापितो गोप आशापः कुम्मकारकः । विद्वितः रात कायस्थी मासाकारः कुद्रमेवनः १० एते चान्ये चयदवः शृद्धा मिलाः स्वकारिकः । व्यास ११ यद्दरं नार्दे गोप आशाप कुम्हार, वनिया किरतः कायस्य माली कुम्बी ये तथा दुसरे बहुतः से लोग कार्म से शृद्ध हैं । परन्तु ब्राह्माखोत्पन्ति मार्तेषद में कायस्यों को स्वियानामां-राज जिला है और शृद्धोंने का शाप दिया गया है । बनियां श्रव चैथ्य हैं जो द्विज वर्षान्तर्गत हैं। गोप श्रपन को क्षेत्रिय कहते हैं श्रीर उनके पास अपने शत्रियत्व का पूरा प्रमण है। परन्तु महा चैवर्त अ० ६० में छन्यार्जान गोपों को बैश्य कहा है।

कुतस्त्वं गोकुले वैक्यो नन्त्यो बैक्यावियोग्टयः । वसुदेव सुतोहंच मधुराधानहोकुतः ॥ ९४ ॥ नायो के लिये तो वेद मंत्र बोलने का अधिकार दिया गया नायो क

श्राचान्तोदकाय गौरिति नापितस्री बुयात॥

गोभिल गृ-स्०म ४

निम्म लिखित वेद मंत्रों के झाबार पर वे पहले के प्राह्मण सिख होते हैं। ज्यासका भी यही ऋमिप्राय है कि कर्म से ये

रूप आयमगरस्य विता चुरेखोण्योन वाय ववकेनेहि येना वपत् स्विता चुरेख सोमस्य राज्ञो वस्यस्यिद्धान् । तेन महाचो वपते तमस्य गोमानश्वतात् यमस्य प्रजावान् (अथर्व १-७-१०)

कहिये ये छव बातें सामयिक परिवर्तन बतला रही हैं

यानहीं ?

जो जो बात जनता में नहीं निवह सकती, उस उस बातको लोग लाखार होकर मान खेते हैं। अमीदमारे देश में देहातों में आटा चालने के लिये गायके चमड़े की चलनी होती है उसमें का चला हुआ आटा सबदी लोग खाते हैं। सींक के स्पमें तांत लगी उद्दती है परन्तु उसे लोग पवित्र हो मानते हैं, इसलिये कि विना उसके काम नहीं चलता। गायके चमड़े और तांत को लोगों ने लाचार होकर शुद्ध मान लिया है, नहीं तो क्यों क्य और चलनी से काम लेते ? इसी प्रकार पूर्वकाल में जिससे काम न चल सकता था स्मृतिकारों ने उसे धर्म मान लिया है श्रीरसदीय होते हुये भी उन्हें निर्दोयत्विखा है। यथाः—

नित्यं शुद्धः कारुहस्तः पप्यं यच्च प्रसारितम् । ब्रह्मचारिगतं मेक्षं नित्यं मेध्य मितिश्रुतिः ॥

कारीगरी का हाथ नित्य शुद्ध है, बाजार में फेलाथा हुआ सब सौदा नित्य शुद्ध है। ब्रह्मचारियों को दिया हुआ अन्म सब शुद्ध है। यदि अशुद्ध मान क्षेत्रे जैक्स कि प्राया देखा जाता है तो फिर रोटी मिलना भी कठिन हो जाता।

तीर्ययात्रा विवाहेषु यक प्रकरणेषुच । वत्त्ववेषुच सर्वेषु स्पृष्टास्पृष्टि नं विधते ॥

तीर्य यात्रा विवाह यत, तथा सव वस्तवाँ पर क्वा ब्रुत नहीं माना जाता। इसका कारण स्पष्ट है। यह वात निवह नहीं माना जाता। इसका कारण स्पष्ट है। यह वात निवह नहीं सकती, अतः निमय वागे देना पढ़ा। इन तमान वाति के देखते हुये देशकाल के अन् सार पुराने वियमों को परिवर्तन करके मये नियम को यनाने से ही हिन्दू जातिका करवाय हो सकता है। यदि कोई वक्षाकार से इसे परिवर्तन करना चाहेगा तो काल थप्पड़ मारकर स्थयं परिवर्तन कर देगा। पुराने माल क्यों के स्थां पड़े रह वावेंगे और उसके मानने वातों को अंत में साचार होकर काल मवाह के साथ चलना पड़ेगा।

### शुद्धिका उद्देश्य ।

श्रनेक सज्जम कह बैठते हैं कि शुद्धि संगठन के काम से हिन्दु और मुसलमानों में वैमनस्य फैल गया है प्रस्तु इससे लाम न कुछ हुआ न होने वाला है और इस व्यर्ध कार्यों के आरास्म से देशकी राज नैतिक प्रगति को बड़ा धक्का पहुँचा है।

मेरी समक्ष में पेसा समक्षने और कहने वाले भ्रम में हैं। राजनैतिक प्रगांतको धक्का पहुँचना तथा परस्पर वमनस्य बढ़ना ये दोनों वातें ठीक हैं परन्तु इनका कारख मुद्धि संगठन नहीं किन्तु मुसलमानो सन्यता और कुरान की ग्रिक्षा है।

जब तक इनका थामिक काम ( वबलीग् ) विमा रोक डोक फे होता रहा तब तक ये चुप चाप अपना काम करते जाते थे इस प्रकार लाखों हिन्दुओं को प्रत्येकवर्ष पानी पिला पिलाकर मुखलमान बनाया करते थे। स्रो, लड़की और लड़के भगा मगाकर उन्हें खुपचाप मुसलमान बना खेते थे। कहीं :२ तो विना अपराध एक बहोना दुंडकर हिन्दुओं पर आक्रमण कर बैडते ये और हज़ारों की चोटी काटकर मुसलमान बनालेते थे। कोहाट मलाबार का हत्याकाएड इसका साक्षी है। जब हिन्दुओंने देखा कि अब खुप बैठने से आर्यसभ्यता भारत से भी नष्ट हो जायगी तो हिन्दू भी अपनी रक्षा करने के लिये उठ खड़ें हुये। यह बात हमारे मुसलमान माहयों को बहुत बुरी लगी। यदि इनका राज्य होता तो ये सर कदवा स ते, क्योंकि इन के कुरानमें मुरतिद को जान से मार डालने की आजा इनके दयालु खु,वा ने विषा है। जब हिन्दुओं के खड़े हो जाने से इनके स्वार्थ में वहा लगा तो इनमें वेही फुरानी सम्यता के जंगली माव जागृत हो उठे श्रोर मसजिदके सामने बाजाका प्रश्न लेकर हिन्दुओं के हर एक काम में टांग अड़ाने और काडा फसाद करने लगे। हमें कोई मारे और हम अपना पदाव करें

तो क्या हम पर कोई अपराध लगा सकता है ? मुसलमानी के श्रात्याचार से पीडित होकर हिन्दुओं ने तुर्कीय तुर्की जवाय देना अंशीकार किया तो इस में शुद्धिका क्या अपराध है। इसारे घर में से प्रतिविन कोई चोरी करके माल उठाले जाय हो उस माल को पता लगाकर खेखेना क्या कोई अपराध है? अपराधी तो चोर है। यदिकोई सज्जन यह कहें की शुद्धि करने का हक तो हिन्दुओं का है परन्तु चलात्कार से गुद्धि करना अञ्चा नहीं, इसी से अवड़ा फसाद होता है। मैं कहता है कि यह श्रवराध भी हमपर नहीं लग सकता। यह श्रपराध भी मुसलमानों पर ही लागू होता है। क्या अब तक कोई पक प्रमाख भी देसकता है जहां हिन्दुश्रांने बलात्कार किसी की शुद्धि की हो । मुसलमानों का लड़का लड़की तथा, श्रीरतों को फुसलाकर भगाना एक प्रसिद्ध बात है। ये बराबर छोटे छोटे बच्चों को चुराले जाते हैं, बलास्कार मुसलमान धना सेते हैं। जब हिन्दुओंको पता लगता है तो वे उन्हें छोड़ा कर फिर शुद्ध कर लेते हैं। किसी हिन्दुने किसी जन्म के नावालिग् मुस-समान को शुद्ध नहीं किया प्रत्युत मुसलमान सदा ऐसा कर रहे हैं। अतः यह इलज़ाम भी हमपर नहीं लग सकता।

दूधका बाला खांखुको फू क फू क कर पीता है। हम देखते हैं कि जहां २ मुखलमान अधिक हैं वहां वहां हिन्दुओं के नाकम दम है। यह उनकी कुरानी शिक्षा का ममाव है। पेसी दग्राम क्या हमारा यह करांच्य नहीं है कि अब हमलोग रनकी संस्था वहां वहने न हैं नहां ये लोग कम हैं। यित सुललमानी सम्प्रता वही तो हिन्दुओं को सारत में भी सरख न मिलेगा। अतः हेयं दुःलमनाभतम्॥ आने वाले दुःख को दूर करने के लिये दुःख आनेके पहले प्रयत्न करना-वृद्धिमानी है। मुसलमान हमारे दुश्मन नहीं किन्तु उनको सम्यता संदार की शान्ति के लिये भयावह है इसलिये ऐसी सम्यता के नाश करने के लिये हिन्दुओं का प्रयत्न करना कुछ अनुचित नहीं है।

(२) मुसलमानी सम्यता विद्यान की शब् है। ये मुसल-मान कुरान के आगे संसार के उत्तमोत्तम हानपूर्ण पुस्तकों को तुच्छ समक्रते हैं। यही कारण है कि उन्होंने वैशानिक रतों से परिएर्स मिश्र भारत और फारल के बड़े बड़े पुस्तकालया को जलवा डाला। इतिहासकार इन्ने खालिइनने श्रपने मुक-बमा के आरम्भ में लिखा है कि सलोफा उसर से प्रशिया की लायनेरी को भस्म करना हाला । नासन्दा विश्वविद्यालय तथा बद्ध गया में अपूर्व प्रन्थों से सुसरिजत नवमेज़िले विशास पुस्तकालय को बस्तियार ज़िलजी के खेनापति मोहन्मद बिन कालम ने सन१२१६में जलवा दिये। श्रताउदीन खिलजीने श्रनह-त्तवाडा नामक पाटन के प्रसिद्ध पुस्तकालय को जलवा डाला। अलेगजेन्द्रियां की प्रसिद्ध लायबेरी जिसमें प्राया संसार की समस्त पुस्तकोंका संब्रह था, जलवा दी गई। इत पुस्तकालयों को जलाकर मुसलमानों ने मनुष्य सम्यता को लाखों वर्ष पीछे हकेल दिया और उस समय तक आविष्कृत शनमग्डार का नामा करके कुरान की जगली शिक्षा का परिचय दिया।

फ़रानकी शिक्षा ऐसी गन्दी है कि जब तक दुनियां में कोरान रहेगा हिन्दुओं से ये कमी भी मेल न करेंगे। कुरान की श्रायतें उन्मत्त बाहिल मुसलमानों को खुन करने के लिये क्त जित करती हैं। अर्थर मिल मैन साहब ने कुछ आयती का

हवाला दिया है वे आयते ये हैं:---

(१) लु.दाकी राहमें लड़ो औरकाफिरों को जहां कहीं

देखो मार डाला ।

(२) जब तुम काफ़िर्टी से मिलो उनका सिर उड़ा दो यहां तक कि तुम सबका नास करतो था रस्से बांब कर कैट् करतो को सुसलमान लुदा की राहमें लड़कर मारे आते हैं उनका काम मिरुक नहीं जाता।

ं (३) खु. हाने तुम्हारे लिये बहुत घन लूट में देनेका बचन विया है लटका घन खडा और रसल का।

विया है लूटका घन खु दा और रस्तुत का। (४) ए मुस्तुसमानों भेर और अपने शानुआँको मित्र मत बनाओ। यदी तुम काफ़िरों पर दया करोग सो वे तुम्हारे सच्चे अर्मको प्रहुख न करों। वे तुम्को और तुम्हारे रस्तुत को भुठ हार्बोंगे। क्यों कि तुम्हारा खुदा पर विश्वास है।

(५) जब बुम इसलाम के निर्मेश्त लड़ने के लिये घरसे बाहर जाड़ोगे तो क्या काफिरों पर दया करोगे ? जो कुछ बुम अपने दिलमें छिपात हो मैं उसे जानता हूं और जो तुम प्रकट करते हो उसके। भी जानता हूं। जो सुसलमान काफिर के लिये ममता करता है वह सत्य मार्ग से भटक जाता है।

(६) जहां कहीं काफिरों को देखों मारडालो। कैद करतो, घेरलों, घात लगाकर कैंद्र जाओं। काफिरों के साथ मित्रता नहीं हो सकती। यदि तुम पक्के मुसलमान हो तो काफिरों का कतल कर डालो।

(७) यदि काफिर वुम्हारे बाप व आई भी ही और वुम्हारे सच्चे धर्म के अंगीकार न करें तो उनके साथ भी मेल मत करों।

(६) निःसन्देह काफिर श्रव्धत हैं। उनपर प्रत्येक मास

में आक्रमख करो।

(६) लड़ा !! लड़ा !! लड़ा !! काफिरों का तीर्थ यात्रा मत करने दें।, उनपर विश्वास मत करें।, सरल उपार्यी से उन के। बारें। धोखा देकर उनकी मारो, सब नियम भंग करहे। चाहे खनका हो, मित्रताका हो, या मनुष्यता का हो, खुदा और रसल के नामपर काफिरों का नाम पृथ्वी के परदे से मिटा हा। इरान की कुछ आशाओंका यहां अवतरण दिया गया है। सला करान की इन आशाओं के रहते संसार में शान्ति रह सकती है ? काफिरों पर दया करना, उनसे मेल करना जब करानहीं नहीं बतलाता तो ये मियां माई क्यों मेल करेंगे। जैसे उनके कुएन की संगली शिक्षा है वैसे ये हमारे हिन्दी मुसलमान करते हैं पर इस बीसवीं शताब्दी में अपना पेव छिपाने के लिये शुद्धि संगठन येसे पवित्र काम की मागडे को कारण बतलाते हैं, पर साफ साफ यह नहीं कहते कि इमारा धर्मही काफिरों से मेल न करने के लिये आहा देता है। जो मुसलमान अपने वाप भाई बन्सु का न हो वह दसरे का क्या हो सकता है। इन्हीं उक्त 2 अकाओं के अनुसार सव मुसलमानीने संसार में अमल किया है। स्वामीधद्भानन्त और राजपाल आदि की हत्याये इनके जाहिलामा धर्म का उचलन्त प्रमाण । ये तो संसार के परे में सिवाय मुसलमान के और किसी को देखना कुरान की आड़ा के विरुद्ध समकते हैं। मनुष्यता के नियम का भंग करना उनका धर्म है। इस लिये यदि राजनैतिक प्रगति में धका लगा सो इसका कारण मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा है न कि शुद्धि । शुद्धि का उद्देश्य आर्थ सम्यता का पुनरुद्धार है जिससे संसार गानित का केन्द्र बन सकता है।

### परस्पर खान पान

आजकल प्रायः हर एक जातियों में खान पास के भिन्न २ रिवाज हैं। यदि एक जाति का आदमी दूसरी जाति के हाथ का जा लेता है तो बंह जातिच्युत कर दिया जाता है और इसमें सनातन धर्म की दोहाई दी जाती है। यही कारण है कि आज किसी शुद्ध हुये पुरुष के हाथ की रोटी वृड़ी आदि खाना तो दूर रहा, जल प्रहण करने में लोग पाप सममते हैं। जाने पीन में ही सब धर्म समक बैठे हैं। इसीमें ही ऊ'चनीच का भाव विद्यमान है। परन्तु यह माव सनातनधर्म के विदस है। सनासनधर्म की नींव इतनी मज़बूत है कि उसका उच्छेद कालबय में भी नहीं हो सकता । परन्तु वर्ष्वभान समातमधर्म में ऐसी बीमारी घूस गई है कि जिसके कारण समातनधर्म का क्रमशः सलोच्छेद होता जा रहा है । म्थ प्रकार के बाह्यवा हैं । इनमें परस्पर खान पान नहीं। सेदों को अलग छोडिये. कान्यकुःज कान्यकुञ्ज के हाथ की वृह हुई रोटी तो अलग रिखये, पूड़ी तक नहीं खाते। येसी ही दशा क्षत्रियों बैप्यों तथा अनेक जाति उपजातियों की है। जो जितना ही आहम्बर करता है वह उतना ही ऊंचा गिना जाता है। यदि कोई प्राह्मखेतरज्ञाति अपने यहाँ ब्राह्मखों को निमंत्रख दे. और सरकारी में कहीं नीमक डाल दे, वस ब्राह्मचं लोग इस यू०पी० में उसे न खार्वेंगे पर वे ही वाज़ार में गन्दे हलुवाइयों के हाथ की पूडी, नमक डाली हुई तरकारी जुता पहने खरीद ले जाते और खाते हैं। यह आडम्बर नहीं तो क्या है ! ब्राह्मण लोग मळली मांस मले ही खा लेंगे परन्तु शुद्ध पको हुआ अन्त खाने में पाप सममते हैं यह पासवड नहीं वो क्या है ! सब

जाति के लोग बाज़ार से सोडा बाटर श्रीर लेमनेट लेकर वर्फ मिला कर पीते हैं परन्तु यदि कोई दिलत साफ़ लोटे में पाना भरकर ला देवे तो उसके पीने में जाति ही चली जाती है परन्तु सोडा बाटर मुसलमान के हाथ का भी पीने में जाति नहीं जाती, क्या यह पाजपड नहीं है ?

आजकल वर्षः सब लोग पीते हैं। पर बीवे जी तो वर्षः बनाते नहीं, इसके बनाने और बेचने बाले सब जात के लोग हैं। इसे सब लोग लेकर खुबी से पानी में डाल कर पीते हैं। परन्तु हुवा पानी पी लेने से इनकी जात पकादशी के प्रत के समान पक वम नाथ हो जाती है मला यह भी कोई धर्म है।

जिन लोगी को खफर करने का अवसर मिला होगा, वे जानते हैं कि रेलगाड़ी में कहां छुवाछुत का विचार रहता है। गर्मी का दिन है, प्यास लगी हुई है, स्टेशन पर वाड़ी पहुंची, लोग खोदा वजना लेकर नल पर हुट एवं। वहां कोहं किसी की जात नहीं पहुंचा, बहुने और लोटे की खुव लड़ाई होती है। रेलगाड़ी ने सीटी ही, वस ले ले कर मंगे, पाड़ी में झाकर पिया, बरताड़ों यह हरी हुई को सनातनधर्म मानते ही तो वस्ताड़ों अपना पहुंचा के स्वातानधर्म मानते ही तो वस्ताड़ों अपना स्वार कहां हाता है

ऐसे ही दवाबाने की दवा, अत्तारों के यहां के अकों का हाल समको। दवा देने वाले हिन्दू मुखलमान दोनों होते हैं, अर्क दोनों उतारते हैं। डाक्टर मुखलमान हिन्दू होनों होते हैं। अपने हाय से पानी मिला कर दवा पिलाते हैं, बतलाइये जात कहां रही ? कूवा कृत कहां साग गया ?

गु लावजल को सव लोग पीते और शादी विवाह में इस्ते-

माल करते हैं पर इसके बनाने वाले हिन्दू मुसलमान दोनों होते हैं। काग्री के चीक से मुसलमानी दुकानों से स्वैकड़ों बोतल गृजाव जल, केवड़ाजल प्रतिदित हिन्दू लोग खरीदते और अपने काम में लाते हैं अब आप विचारिये कि गुलाब जल पीने वालों की जात कहां रहीं ?

जब गूलाब जल, तथा अतारों और डाक्टरों के दाथ की दवा जाने पीने, जगन्नाय जी में सर्वजात का जुड़न जाने से जात नहीं गई तो क्या गुद्ध हुये के हाथ का जल प्रह्या करने या उसके हाथ की पूढ़ी का लेने से जात चली जायगी हिन्दुओं के हस दकोसखेवाज़ी ने हिन्दुओं को इतना कमज़ोर बना दिया है के मुसलमान और इसाई हम्हें हर प्रकार से गटक रहे हैं।

काशी के शुद्ध समातन धर्म की सभा में परस्पर कान के चिवद व्याख्यान देते समय एक पिएडल ने बड़े घनएडके साथ कहा था कि मैं तो अपनी जी के हाथ का भी नहीं खाता हुसरों के हाथ का बाता तो दूर रहे। ये अकल के अन्ये संसार को ठानेवाले शास्त्रविवद सान पान का होंग एवं कर कुलीन बनना चाहते हैं परन्तु शास्त्र यदि साथ मानते हो तर कुलीन तो किसी जुमाने से वन गये हो देखी शास्त्र बना सह साम तो कर कुलीन तो किसी जुमाने से वन गये हो देखी शास्त्र बना कहता है।

श्रयक्षेत्रा विवाहेंनं बेव्स्योत्सादनेन च। कुलान्यकुलतां यान्ति महासादिकमेस च॥ ब्राह्मसातिकमे। नास्ति मुर्खे वेद विवर्किते। उचलन्तयन्ति मुस्सृन्य नहि मस्मनि हुयते॥ गोमिरखेश्च यानैश्च कृष्या राजोपसेवया। कुलान्यकुलतां यान्ति यानि हीनानि अंत्रतः। बोघायन स्मृति।

यहाँ के। न करने से, कुविवाह यथा वाल विवाह रृद्ध विवाह के करने से वेद को जोड़ देने से गी, डोड़ा रथ, हमी राजसेवा से जीविका चलाले से अध्याव वेद के न पढ़ने से कुलीन भी अफुलिम दो जाता है। अला सोविये तो सदी, आज उन्त सब बातें हो रही हैं पा नहीं हैं यदि हो रही हैं तोकिर कुलीनता कहाँ रहीं हैं किसी भी शास्त्र में बाने पीने पर कुलीनता नहीं लिली। वाप की कुलीनता से अपने को कुलीन कहना निराहोंग और शास्त्र से विस्तह है। यह आहा आहुएती के लिये हैं बैग्यों के लिये नहीं। क्योंकि उनका तो लेती उत्तम धर्म है है इसलिये बान पान के लिये कुलीनता अफुलीनता आफुलीनता जानाता समाता धर्म से विरुद्ध है। इसलिये बान पान के लिये कुलीनता अफुलीनता आफुलीनता हमाता समाता धर्म से विरुद्ध है।

## आपद्धर्म ।

सनातनधर्म ने धर्म की मीमांचा इतनी वारीकी के साथ किया है कि कोई भी सनातनी केवल किसी विधर्मी के यहां जा पी जेने से पतित नहीं हो सकतो । बा पी लेने पर भी बह् सनातनी बना यह सकता है। परन्तु आवकक के आहम्मर ने सनातन धर्म के स्वक्ष को पक व्या पलट दिया है जिसका प्रमाण इसी लेख में शाखों के वर्षनों को पढ़ने से मिल जा-यगा। हमारे शाखा कारीने धर्मको हो मार्गो में विमक किया है। पक साधारण धर्म दुस्पर आपहुषमें।

आपत्ति श्रा पंड़ने पर आपत्काल के धर्म का आचरण करने

से कोई पतित नहीं होता। जैसा कि शास्त्र स्वयं कहते हैं:---

सर्वतभातिगृष्ट्णीयाह् श्रह्मायुस्त्वनयं गतः । पविष्रं दुष्यतीत्येतद् धर्मतो वोपपधते ॥ जीवितसय्यमायन्तो योन्नमत्ति यतस्ततः। आकाशमिव पंकेन न स पापेन लिप्यते ॥

मनुस्मृति ऋष्याय १० श्लोक १०२-१०४

यदि प्राक्षण कियति में पड़ा हो तो सव जगह से लेकर भोजन करते पर्गोकि पवित्र भी अपवित्र होता है पेसा कहना धर्मके अनुसार नहीं बनता। जो जीवन के संकटमें श्वर उधर भोजन कर लेता है वह उसी सप्हपाप से लित नहीं होता जैसे आकाश कोचड़ से।

आप देखते हैं आपरकालोन कैसी आहा धर्म मारहों ने दां है परन्दु धर्म मारहाकी दोहाई देनेवाले सबसे अब्द और प्रीक्ष धनने वाले स्वयं पवित्र होते हुयेमी अपबित्र बन रहे हैं। कैसा मारहम्बर छाया हुआ है।

कापद्वातो द्विजोऽश्नीयात् गृह्षीयाद्वायतस्ततः न स्तिप्यते पापेनपद्वमपत्रमिनाम्मसि । २

(बृ० या० ६--३१६)

श्रापित्तमें फंसा हुआ बिज हघर उचर खालेने से पाप में लिस नहीं होता जैसे जलमें कमल

भ्रापद्वगतास प्रगृह्षात्रः युंजानो नायतस्त्रतः न लिप्यतैनसा वित्रो ज्वलनार्कसमाहस्यः या० प्रा० २२ स्था० २ स्त्रो०

श्रापत्ति में पड़ा हुआ बिक्र बहां तहां से लेकर खाता हुआ

पापी नहीं होता, वह प्रकाश मान स्प्रैवत् उन्वत ही पहता है। इसी भाव से विश्वामित्र नेमातंग नाम चाएडाल के घरसे अमस्य मांस खानेकी बेच्टाकी थो। देखा महा भारत शान्ति पर्व अन्ध्र्य मांस खानेकी बेच्टाकी थो। देखा महा भारत शान्ति पर्व अन्ध्र्य मांस खानेकी बेच्टाकी थो। देखा महा भारत शान्ति पर्व अन्ध्र्य हो। इसलोग्य उपनिपद (१-५०) में लिखा है कि उपनिस बाकायण नाम के पत्क बहे मानी स्वक हाथीशन कुलत्यकी कि बड़ी वानकर खाने के वाद, जुठी वची हुई खिचड़ी थाली में खोड़ रखी थी। ऋषिने उससे वह जुठी खिचड़ी मागी। उसके यह कहने पर भी कि खिचड़ी जूरी है ऋषिने खिचड़ी लेकर खांती श्रीर यह कराने चले वये। परन्तु उसका जल प्रहण् न किया क्योंकिजल विना उनका काम न विगड़ता था। इतना मारी विद्यान एक महाचत के जुटे और बासी अनको खाता है एमों कि वह घमके तत्व का जानता था जेसाकि पराशते लिखा है?—

देशमंगे प्रवासेच व्याधिषु व्यसनेष्वपि । रक्षेदेवं स्वदेहादि पहचाहः धर्मे समाचरेत्ं ॥

देश मंग में प्रवास में, व्याधिमस्त होने पर, तथा आपत्ति में येन केन प्रकारेण अपने करीर की रक्षा करे पिछे से अपने धर्म का आचरण करे। प्रायक्षिणादि से दोपनिवृत्ति कर ले!

शंख ऋषि लिखते हैं ।

शरीर धर्मसर्वस्य रक्षणीयं प्रयत्नतः। शरीरात्स्यते घर्मः पर्वतात्स्रत्नितं यथा॥

शरीर वर्म का सर्वस्य है-प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिये। ग्ररीर से ही वर्म होता है जैसे पर्वत से जल। पराग्रर के ( देश मंगे प्रवासे च ) से यह मी सिन्ह होता है कि आज कल जो विद्यार्थों गण विद्योपार्जन के लिये अन्य देवोंमें जाते हैं और चहां दूसरे लोगों के हाम से जाते हैं वे पतित नहीं होते यहां दे अप्रच्य गोमांस आदि तथा अगम्या गामन आदि कुकमें से अपने आपको पतित नकरें। इसी लिये पराग्रत्ने कहा है।

यत्र कुत्र, गते। वापि सदाचारं न चर्डांयेत

जहाँ कहीं जाओ अपने सदाचार का त्याग न करो। यह ता रही आपटु धर्मकी वात, अब साधारक वर्म की वात सुनिये।

## साधारण धर्म ।

वर्तमान खनावन घमें में पितरों के आदा का माहारम्य है उसके वारे में पेसा विधान है कि आदाकरों आद के १ विन पहने वेदविह झाचरण्डम्यन ब्राह्मण के पास कार तिमंत्रण है कि नह हमारे यहां आदा है। ब्राह्मण का भी यह कर्तामा है कि नह उस तिमंत्रणकों अस्ती कार न करे। आदाके विन उसके घर आकर आदा काल में बैठकर उसके हाथकी पकार हुई सभी (दाल मात) पकी चीठों को मोतन करना चाहिये यह उपाजिकमादा कहलाता है। इस मकार माहल क्षत्रिय वैद्य तथा खच्छूमी के यहां उपाजिक आदाकाल मेंमोजन का विधान है जिसा कि माहलकार कहते हैं?—

शूद्रोऽपिद्विविघोज्ञे यः श्राद्धी चैनेतरस्तंथा । श्राद्धी भेाज्यस्तयोद्यन्तोद्यभोज्योदीतरस्स्यृतः ॥ पंचयज्ञ विज्ञानं तुःज्ञृद्वस्यापि विषीयते । तस्य प्रोक्तो नमस्कारः कुर्वन्तित्यं न हीयते ॥ सञ्च विष्णुस्मृति ऋ० ५ इस्रोक ६। १०

शृद्ध दे। प्रकार के होते हैं एक आह का अधिकारी दुस्पा आह का अनिकारी। आही का अन्य साना चाहिये अअहां का महीं। शूद्धके। पंचयक करने का अधिकार है उसकें लिये नम-स्कार कहा गया है। पेसा करता हुआ शूद्ध पतित नहीं होता। यदि के कि यहां करने अल्यका विधान है तो उसहे है कि कच्चा अन्य तो असकहृद्ध के यहां का भी आहा है यहां है तो उसहे कि कच्चा अन्य तो असकहृद्ध के यहां का भी आहा है यहां है तो उसहे हैं। कि कच्चा अन्य तो असकहृद्ध के यहां का भी आहा है यहां हो तो प्रकार करने पूर्व होगा? अतः भानना पड़ेगा कि शूद्धके हाथकी वाल आतरोटी आदि कच्ची रखेाह जाना यालानु मीदित है। कुछ लोग कहते हैं कि अपनी अपनीजात में जो भीजन करने का रवाल है:और नैर विराहरी के यहां भोजन करने का रवाल वहीं है, वह यदारि प्रास्त के अनुकुल नहीं है वो क्या, देशाचार और कुलाचार तो है इसलिये यह कैसे अमान्य हो सकता है। यहने लोगों को चाहिये कि वे निम्म जिल्लित प्रमाणों पर ध्यान हैं।

तस्माच्छास्त्रं प्रमागं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती शास्त्रा शास्त्रविधानोक्तं कर्मकर्तुं मिहाईसि

(गीता)

हुच्या अगयान गीता में कहते हैं "इसलिये" कार्य अकार्यकी व्यवस्थाने माल प्रमाण है। शास्त्र प्रमाण देखकर ही कर्म करना वाहिये। इसलिये देशाचार कुलाचार मालविराज्ञ केसे प्रमाणित हो सकते हैं क्यांकि गीतम वर्म युत्र में लिखा है देशजानि कुलाममंत्र्य ज्ञास्माधैरिकस्त्राः प्रमाणुम्।

. ( गौ० ११ झ० २२ स्त्र )

जा देशाचार और कुलाचार और जातिका धर्म आम्नाय ( वेदादि ) से विरुद्ध न हो वह प्रमाख है इससे यह सिद्ध हो गया कि जाति चर्म देशाधर्म नेष्ट विरुद्ध होने से स्याज्य है। झा हमे देशाना है कि चान पानके विषय में वेदकी क्या आहा है ?

सतापावका द्रविषे द्रधात्वायुव्यन्तःसहसक्षाः स्याम (अथर्ष वेद ६ कां० २ अ०-३ सू०-५ मं०

वह पश्चित्र करने वाला परमास्मा हमको द्रव्य प्रदान करे हम आयुष्पान और साथ साथ गोजन करने वाले हों। समानी प्रधा सदस्य अन्त आयाः

समाने योक्त्रे सहवे। युनजिम ॥ ऋवर्य-३-६-३७

ईरवर आहा देता है—हुम लोगों के पानी पीने का स्थान एकहीं हो कुम्हारा अन्न भाग अर्थात स्रोजनादि व्यवहार सायही हो। य अनुष्या तुम लोगों को समान ही रस्सी में हम युक्त करते हैं॥

हेलिये वेद एकसाथ मोजन और जलपान का विधान करता है। जब वेदमें ऐसी श्राक्षा है तो किर परस्पर खान पानसे धर्म श्रष्ट होने की बात समादन धर्म में कैसे श्रा सकती है।

फिर वेखिये सहसोता की जावा कैसी स्पष्ट है---तं सवायः पुरोक्चं युवं चयं च स्रयः।

<sup>‡</sup> सहमोज का वर्ष एक काली में बैठकर खावा महीं है। नोल्हिए करन चित्रवाद चादि मह प्रमाय से एक वाली में बैठकर खाना स्वाल्य है।

### श्रश्यामः वाजगन्ध्यं सनेम वाजस्यस्त्यम् ॥

₹9-2-2-82

(सजायः) हे सखाश्रो (युवं वयं च) त्रापत्रीर हम कीर (स्र्यः) महाज्ञानी पुरुव सब कोई मिल कर साथ साथ (पुरोरक्षं) सामने में त्रो स्वापिल विच्यद् दाल साल रोडो आहि अन्न हैं (त्रे ) उसे (अख्यामा) खावं। वह अम्म कैसा है (वालगञ्ज्यम्) वल यद, पुनः (वालस्पर्यम्) वल वायक अनेक प्रकार के ज्येलगादि गुक्त । यह भंच स्वयुक्तया सहमो-जिला का प्रतिपादक है।। पुनश्र

भ्रोहनमन्बाहार्व्यपसने पसेयुस्तं ब्राह्मसा श्रश्नीयुः श्रतपथ शा० शक्षाश्रश

यह में पाक और भेजन का भी विचान जाता है। यजामान के घर पर प्रत्येक ग्रहरिका भेजन करते हैं। बढ़े बड़े यहाँ में राजाओं के तरफ से पाकके लिये छुद— पाचक नियुक्त किये जाते थे। वे दास होते थे। ये विविध पाक सनाकर सबको बिलाते थे। इस कारख शतपथ प्राह्मण फहता है कि ग्रम्थाहार्च्य पचने (जहांपर काने के प्रश्ने विवास होते थे। में पाक करें कर प्रदार्थ काने के प्रश्ने के प्रदार्थ काने के प्रदार्थ काने हैं। में पाक करें जीर उसे प्राह्मण बाने। पुनः मचुपकं प्रायः स्व यक्ष में होता है। औतस्व कहता है कि इस भोजन के परचात् आ अनु व्लिख ओतानिद पदार्थ कव जाने वे किसी प्राह्मण को देना चाहिये। यथा--केंग भाहणाय दयात्। लाट्यायन औत सूत्र १। २। १० क्षेत्र खाय पदार्थ माहण की देने। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ माहण की देने। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ माहण की देने। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ माहण की देने। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ माहण की देने। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ माहण की देनें। इससे स्पष्ट है कि इसे काल्य पदार्थ महास्प

रसोई का विचार व था। मिक्षा में माहायों को झोदन दिया करते थे यथा-आइयाय वुशुक्षिताय औदने देहि स्नाताय अन् लेपनं विपासते पानीयम्। निकक देवत कावह ११४। मृत्वे ब्राह्मय को मात दो, नहायेको अन् लेपन और ध्यासे को पानी। अभी तक खारस्वत घाइयय अपने यजमान के घरकी कच्ची रसोई वर्तर खाते हैं।

निपाद जातिका अन्त-जब श्री रामचन्द्रजी वनमें जाते समय निपाद से मिले हैं तच वह निपाद सबके लिये अनेक प्रकार का खांचे पदार्थ हो आया है यथा:—

तते गुण्वदन्ताचं उपादाय पृथक् विधम्। श्रव्यं चोपात्रपच्छीझं बाल्यं चेद मुवाचद् ॥ स्वाग्तं ते महावादो, तत्त्रेयम विद्धानद्वा। वर्षं प्रेष्याभवाद्यं शतां साधुराज्यं प्रतास्ति। ॥ श्रक्तं मोड्यं च पेपं च लेह्यं चेत्वपुरित्यतम्। श्रव्यं मोड्यं च पेपं च लेह्यं चेत्वपुरित्यतम्। श्रयां मोड्यं च पेपं च लेह्यं चेत्वपुरित्यतम्।

वाल काएड ५१-३७-४० ॥

यहां चारों नकार के मध्य भेक्य पेय और लेखा भेक्ता का वर्णन है। फिर जब रामचन्द्र सेक्टर केकाअम में गये हैं तब उसने पाद्य और श्राचमनीय अर्गिद खब नकार का मोजन दिया है। पाद्य चाचमनीय च सर्च आदाह यखावित्रि।

श्ररएयका एड श्रष्याय ७४-७। पीने के लिये जो पानी

दिया जोता है उसे श्राध्यमनीय कहते हैं।

स्ट्-स्पकार पाचक आदि जब पूर्वकाल में अश्व मेद्रादि यज्ञ होते थे तब वहां चारों वर्षों के लोग एकत्र होते थे। क्या श्राज कलके समान वहांसी ब्राह्मण ही पाचक नियुक्त होते थे। क्या श्राजक के समान ही "आठ कन्नीजिया ती जूद्धा" के लोग कायल थे श्रीर श्रलग २ चुव्हा फू कते थे । नहीं, उस समय मोजन बनाने वाले शृद्ध लोग हुआ करते थे ।

श्रारालिका सूपकाराः रागसार्व्यवकास्तथा । उपाविष्ठन्त राजानं धूतराष्ट्रं यथा पुरा ॥ म०भा० श्राक्षम बासिपर्व प्रथमध्याय श्लोक १६ ॰

इससे सिद्ध है कि राजा के पाक करने वांगे आरातिक युपकार रामसाएउविक आदि युवर निशुक्त होते थे ये सब भोजन बनाने पाली के ओह हैं।

येसे रामायस भहाभारत स्नादि प्रन्यों में विवाद स्नादिके समय जहां २ भोजन बनाने का पर्यंन स्नाया है वहां वहां मोजन बनाने वाले येही वास कां ऋषे हैं, ब्राह्मस नहीं।

आजकल जहां देखो तहां भोजन बनाने का काम आहाए करते हैं और पीर बबर्ची मित्रती अर इन चारों का काम अकेशे आहाए देव करते हैं, पर क्या आकों में इसका कहीं मी उवले-क है ! क्या ओजन बनाना आहाए का धर्म है ! कदाित नहीं, यह तो इसे और श्रू हों का काम है ! वेखो आप स्तम्बधर्म सूत्र दितीय मन

आर्थाः प्रयता वैश्वदेवे अन्यसंस्कर्तारः स्युः आर्थाधिष्टता वा शृदाः शंस्कर्तारः स्युः बड़ी सावधानी से पवित्र द्देगकः आर्थ वैश्वदेव का अन्य पकावे अथवा आर्थों के देखरेख में शृद्रतीय अन्य पकार्थ । अब आप लोग विचार करें कि लोक में कैसा पावदद स्राया हुआ है। देवी मागवतकार्ज क्या ही उचित कहा है:— परिद्रता स्वादरार्थे वे पाखबरानिष्ट्रयक् पृथकः ।

प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मन्द्रचेतस्य ॥ ४३ ॥ ऋर्यात् ऋपनी पेट पूजा के लिये मन्द्र बुव्हिचाक्षे परिहतः लोग किलसे प्रेरित है। कर अलग अलग पास्वपट खड़ा करते हैं। अला जासपोां का काम वेदादि सच्छाखों का पढ़ना पढ़ाना है कि घर घर भोजन बनाना। साखाकारों ने भोजन बनाने बालों का शुद्ध श्रेषी ही में रखा है—यया

> त्रसिजीवो मसीजीवी देवलो ग्रामयाचकः। धावकः पाचकश्चेव पडेते सृद्धवद् द्विताः॥

तलवार से जीविका करने वाला, लेखक, मन्दिर का युजा-रो, प्राप्त में मिक्षा मागने वाला, पठवनिया, रोडी पकाने वाला, ये स्व क्रिज शूद्र के समान है। इससे स्पष्टपता सगता है कि मोजन बनाना ब्राह्मण का काम नहीं किन्तु शूद्र का काम है शास्त्र कहता है:—

> सायं प्रातः सदासम्भ्यां वे विष्रा बोपासते । कामं तान्यामिको राजा ग्रह्मकर्मस्र योजयेत ॥ श्रापस्तम्ब स्मृति ।

जो द्विज सार्थ प्रातः सन्धा न करे एसे वार्मिक राजा यूद्र के काम में लगाने। जब बांसण शूद्र वत् हो गये तो ये उक शास्त्रचन से शूद्र के काम में लगाये गये। आप कहेंगे कि शूद्र का रोटी बनाना कहां धर्म है! कपर आपस्तम्ब धर्म सूच का प्रमाण तो दिया ही है अब और शास्त्रों का प्रमाण लें।

शूद्धादेव सु शूद्धायां जातः शूद्ध इतिस्मृतः ॥ द्विजशुश्च वर्णपरः पाकयवयरान्यितः ॥ शुक्रस्मृति ४१

शृद्ध से झूड़ा में उत्पन्न शृद्ध है जिसका काम हिजों की सेवा तथा पाक यह करना है। महाभारत विराटपर्व में लिखा है कि जब पांचों पांडव राजा विराट की समा में गये तो मीम ने राजा विराट से कहा:—

नरेन्द्र राष्ट्रोस्मि चतुर्थं वर्षमाक्युक्पवेशात्परिचारकर्मकृत्। जानामि स्पांश्च रखांश्च संस्कृतान् माँखान्य प्पांश्च पर्चामि शोमनाम् ॥

हे राजा में जीये वर्णका गृह हूं। गुरु के उपदेश से सेवा कर्म अच्छी उरह जानवा हूं। दाल तथा अनेक प्रकार के सुसंस्कृत रसी तथा मांस को बनाना जानवा हूं। भीम के ऐसा कहने पर विराह ने ग्रहुग भी की है!—

> तमंबवीनसस्स्यपतिः श्रह्मवत् प्रियं प्रवस्मं मञ्जूरं विमीतवत् । म शृह्यां काचन लक्ष्यामिते कुवेद वन्त्रंन्द्रः विवाकरमम् ॥ नस्यकारो भवित्रे व्यवस्थितः वृष्यपांनाव्यस्त्रोरचोपमः । कानीककार्याग्रधरो च्यती रथी अवादा मेवारखवाहितीपतिः ॥

तब बिराट ने कहा कि मैं तुम में ग्रूझ का कोई लक्ष्या नहीं देखता। तुम हो कुनेर-चन्द्रादि के समान कान्तिवाले हो। तुम स्पकार होने योग्य नहीं हो तुम हमारे हाथियों की सेना के पति बनो।

इसके उत्तर में माम ने कहा—

चतुर्यं वर्षोस्म्यत् मुप्रशासन, नवेबुषी त्वामद्दमी दर्शपृद्म् । जात्यास्मि श्रूरो वत्तलेतिनाद्वा जिजीविषुस्त्वविषयं समागतः। विरादपर्य—

#### श्रीमन्महा सारतम

SHRI MAN-M (HABHARATAM.

A new edition mainly based on the South Indian Text with fort notes and reading edited by T. R. Krishnacharya and T. L. Vyasacharya. Proprietors-Madhawa Vilna-Book Depot. Kumba Konam.

श्रय श्राप लोग समम्म गये होंगे कि रोटी बनाना हाह का धर्म है। अब धतलाइये बाजकल हिन्दुओं का रस्म देवाज शास्त्र तथा पूर्व पूर्वमें के नियम के विरुद्ध है या नहीं दिका फाई भी काशी का परिवत इसे अन्यया सिव्ह कर सकता हैं ? इसलिये चारों चर्यों का परस्पर जान पान सनातने धर्म है। श्राजकल के लाग जा सनातन का नाम लेकर छुवाछत का समर्थन करते हैं वे डॉगी और पासरडी हैं। अच्छा श्रव श्रागे शास्त्रों का प्रमाण लाजिये।

> एधेादकं मूलफलमन्नमम्युधतं चयस्। सर्वतः प्रतिगृहणीयान्म भाषा भयवक्षिणम् ॥ श्राहताम्युद्यतां भिक्षां पुरस्ताद् प्रचोदिताम् । होते प्रजापतिश्रांकामपि इष्कृतकर्मका ॥

अन**० श॰ ४ स्लॉ॰ २४७,** २४८

काठ जल फल फूल श्रीर वे मांगे आगे रखा हुआ अन्त तथा श्रमय दक्षिया सभी से ले शेवी चाहिये। इसी प्रकार अपने पास लाई हुई पहले विना कहे ले आंकर आगे रखी दर्द सिक्षा चाहे पापी नीच कर्म करने वाला का सी है। ते। उसे प्रजापति ने बाह्य वतलाया है। मनुस्मृप्ति के टीकाकार नन्दन पण्डित ने लिखा है:—

न केवलमञ्जुदात मन्नं प्राह्ममेव किन्तु भोज्यमपि

विना मांगे हुये मिले अन्न का केवल शहरा ही न करते किन्तु भोजन मी करतें। मैघातिथि ने अन्न का अर्थ (पक्षं आर्म वा) अर्थात् एकाया हुआ भात आदि या कच्चा अन किया है।

शास्त्रों में जहां तहां निगेष वाक्य भी मिलते हैं परन्तु उन-का भाव दूसरा है। पक्षपात या बेसममी से लोगों ने उसका प्रथा भिन्न मान लिया है, यथा,

श्रासनाञ्ज्यमाद् यौनाद् भाषकात्सह मोजनात्। संकामन्तिहि पापानि तैल बिन्दुरि वाम्भसि॥

पक भासन पर साथ बैठने वा, सोने से योनि सम्बन्ध से तथा बात बीत से, साथ भासन से, जल पर तेल के बिन्दु के समान महाध्य के पाप (रोग) पक दुसरे में संज्ञान्त हुआ करते हैं।

यहां पर पाप का अर्थ क्षय कोढ़, खुजली आदि अनेक रोगों का हैं। इसके लिये सब ही निषेध करते हैं और मानना भी चाहिए।

भी जाएव। इस खातपान का बलेड़ा शाखीय नहीं है हमारे यू० पी० झादि प्रान्त में आटा के पानी में सानकर पूढ़ी बना देने पर सब हिन्दु उसे खा तेते हैं पर मालता या मारवाड़ में यह परिपादी नहीं है। वहां खाटा का पानी में सानकर बनाई हुई पड़ी की कोई नहीं खाता परन्तु आंटे की वृक्ष में सानकर बनाई रोटी लोग खालेते हैं लोग इत नहीं समफते। पजाब में तो माहाय अपने यद्मानों के यहां की रोटो खाते हैं। दुकानों

पर कहार लोग रोटी बनाते और वेचते हैं। सब लोग वहां से रोटो मोल लेकर खाते हैं। इसलिये यह मानना पडेगा कि यह सव देशाचार है । इनका शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है। ×

# म्लेच्छादि यननों की चत्पत्ति

पतहे प्राप्नपूतस्य स्काशावश्रवन्मनः स्वंस्त चरित्रं शिक्ष रत् पृथित्यां सर्वमानवाः मनुके इस त्तेवसे यह पता चलता है कि पृथ्वी पर के रहन वाले सब मनुर्योने इस देश में उत्पन्न वेदविद्र ब्राह्मको से अपने २ आचार और चरित्र को खीला था। इसी देश के विद्वान सर्वत्र जा जाकर वैदिकवर्म का प्रचार करते और वैदिक सभ्यता फॅलाते थे परन्तु दुर्भाग्यवश श्राज यहां के लोग सिक्षुड़ते चले जा रहें हैं। अपने पूर्वजों के गीरव को भूसकर क्पमग्डकवत् वने वेठे हें और शुद्धि को बुरा सममते हैं। परम्तु सत्यतः म्होच्छादि जितनी जावियां आज भारतवर्ष के बाहर है वे सब बाह्यगादि के वंशज हैं। यहां से सम्बन्ध विविद्यम्न हो जाने से कालाम्तर में वे सब के सब म्लेड्ड बन गये। मनुजी लिखते हैं।

क शनकेस्तु कियालोपादिमा क्षत्रियजातयः।

मृपलत्वं गता लोके बृहागादर्शनेन च ॥ क्षतीट-पं० राजाराम श्री श्रपनी शुद्धिकी पुस्तक् के पू ७०, ७१ में इन जातियां का वर्तमान नाम दिवा है यथा:--श्रीद-उदिया की शहत जातियां ग्रीर पंजाय के ग्रोड़ा, इतिङ द्धिणी मारत में प्रतिद् हैं।यवन-प्रीज, युनारी-यूनान के रहने बाले, पीक्षे से बह शब्द सिन्धु पार की सब जातियों के बिये वर्ता गया है। काम्बोब, करशोज के रहने याचे धात्य एत्रिय, इनका भपना स्वतंत्र राज्य या । वर्तमान कस्योज उन्हों में से हैं। इरद चित्राल श्रीन गिलांगत श्रादि उत्तर पश्चिमी देशों में रहते ये । [ पब्हव पर्शिमन ईरान के रहने वाले ] धर्मर-अमीकी देश. निवासी शक-सीथियन, किरात आदि ज्यांच थे ! पोरङ्काधोड्द्रचिडा काम्बोजा थवनाएकाः । पारदाः पहुचाधोनाः किराता दरदाः बसाः ॥ मुखबाहुरुपन्जानां या लोके जातयो बहिः । म्लेच्ह्रवाचधार्यवाचः सर्वे ते दस्यवास्मृताः

म्लेण्ड्याच्छार्यवाचः सर्वे ते दस्यवःस्मृताः ये क्षत्रियादि जातियां श्रपनी वैदिकक्षिया के लोपके कारण धीरे घीरे शूद्रत्यको प्राप्त होगई क्योंकि जनका सम्बन्ध ब्राह्मणी से न रहा। ये कौन हैं ? श्रामे बतलाते हैंं:—

पौरङ्गक, औड़ इतिड काम्बोज, यवन ग्रक, पारद एव्हव चीन किरात दरद खख इत्यादि ! झाझखादि जातियों से भिन्न जो इस देगके वाहर जातियों हैं चाहे वे ऋार्यभाषा दोलती हों, चाहे म्लेच्क्रमाण सबकी सब दस्तुके नाम से असिद्धहैं।

श्रव इस मन्नु के प्रमाण से आप समक सकते हैं कि यूनान चीन श्रादिके सब लोग पहले क्षत्रिय थे पीड़े से स्टोच्छ वन गये। सहामारत शान्तिएर्न के राजप्रकरण के १५ में श्राचाय में इसी मन्नु के बचन की पुष्टि की गई है।

यनाः किराताः गान्धाराष्ट्रवीना शवरवर्वराः शकाल्तुपाराः कंकाश्च पदश्या श्योध महकाः ॥१६॥ श्रीद्भाः पुलिन्तरमठाः काम्योखाश्चेय सर्वशः श्रह्मक्षत्रमद्ताश्च वैद्याः सूदाश्च मानवाः

यवन किरात पानवार कीन शबर वर्गर शक तुपार कंक, पञ्चन, आग्ना मदक चीड़ पुलिन्द रमठ काम्योज हरयादि जातियां ब्राह्मण और छुत्रियों की छन्तान हैं। अब इन उक महु और महासारत के प्रमास से यह बात

श्रव इन उक मञ्जू क्रीर महासारत के प्रमाख से यह बात स्पष्ट है कि संसार की सम्मूर्ण जातियां ब्राह्मख क्षत्रियों क्रीर वेस्यों की क्रीलाद हैं। समयान्तरमें क्रमंखोप से सब प्रप्र हो कर श्रद्ध बन गई। न केवल कर्म लोप से ही म्लेच्झ बने, वर्लिक ने वलारकार से भी म्लेच्झ बनाये गये। विष्णु पुराण श्रंश प्र ऋ० ३ तथा ब्रह्माएड पुराण उपो॰पा० ३ पृ०१६० छापा वस्वई में लिखा है।

ततः शकान् सयवनान् काम्बोजान्यारदांस्तथा पल्हवाँश्चैव निःशेषान् कर्त्तुं व्यवसितोनृषः ॥ ते हन्यमाना सगरेख वीरेख महात्मना । वशिष्टशरकं सर्वे सन्त्राप्ताः शरकैपिकः ॥ षशिष्टोषोष्यतान् युकान् विनयेन महामुनिः। सगरं वारवामास तेपां दरवामयं वदा ॥१३६॥ सगरं स्वां प्रसिद्धांच गुरोर्चाक्यं निग्रम्यच । जधान भर्मे वे तेशं वेपान्यत्वं चकार ह ॥ श्रर्धं शकानां शिरसो मुरुडियत्त्राध्यसर्जयत्। यवनानां शिरः सर्वे काम्बोज्ञानां तथैव च १३८ पारदा झुक्तकेशाञ्च पल्हवाः श्मश्र धारिषः निःस्वाध्याय चपद्काराः कतातेन महात्मना१३६ शका थवनकाम्बोजाः पल्हबाः पारदैः सह। कलिस्पर्शा माहिपिका दार्वाश्चीला खसास्तथा ॥ १४० ॥ सर्वे ते क्षत्रियगणाः धर्मस्तेषां निरास्तः। वशिष्टवकाना त्पूर्वे सगरेष महात्मना ॥ १४१ ॥

सगर के बाप बाहुका राज्य हैह्य तालजंबादि चन्द्रवशीय क्षत्रियों ने छीन लिया। वह खुद्धमें हार कर अपनी गर्मवती छो कं साथ जंगह में चला गया। और वहीं और्व ऋषि के आक्षम के पास उसकी मृत्यु हुई। वन उसकी छी पित के साथ सहमरण को तैयार हुई तो ऋषिने वसे समस्ताया कि तुम पेसा मतकरो तुम्हारे गर्म से एक तेजस्वी युच पेदा होगा जो शमुर्खी को बीतकर चकनतीं राजा बनेगा। रानो सती व हुई और उसके पेटले सगर पैदा हुआ। अब यह वहा हुआ। सो अपनी माता से अपने वनमें आनेका कारख पूछा। तब माते ने सद हाल कह सुनाय। । माता की वांत सुनकर सगर के अपने शशुओं के मारने की प्रतिका की। सेना पक्षत्र कर युद करने लगा। उसके डरके मारे हैहय तालुवंबादि क्षत्रिय भागे कर वांत्र हु के पास आये और आध्यक्षा करने के तिये भागे ना की-

श्लोकायी — तव राजाने शक, थवन कम्बोज पारद प्रवहन श्रदि क्षत्रियों के सर्वनाश करने का निचार किया। वे सब मारकाने पर प्रसिद्ध के शरस में गये वस्तिश्चने सन्धूं अमयदान हेकर सारर की मना कर दिया।

सगर ने गुद की वात सुनकर और अपनी प्रतिशाका विचार करके उनके धर्म की सार दावा अर्थात् उन्हें आर्थमें से स्पूत कर दिया और उन लोगों का नेय आयों से मिन प्रतार का कर दिया। शाकी उन लोगों का नेय आया सुद कर होड़ाना दिया। ययन और कन्मोजों का सब्द शिष्ट सुद वा दिया अर्थात् सोटी सोटी सब गायब कर दिया। पारह लोगों को यह आहा हुई कि वे सदा वाल विकोर रहें, पल्हनों को दाढ़ी रखने की आहा हुई। और सब स्वाध्याय और वण्दकार आपीत् नैनिक कथा में कंपोकार से एथल कर प्राप्त कथा में कंपोकार से एथल कर प्रयास की प्रतार स्वाध्या स्वाध्य स्वाध्या स्वाध्य स्वाध्

अब यह वात सिन्ह हो जुकी कि आवकत जितने विधर्मी देखे जा रहे हैं गैदिकबर्म से निर्र हुये संजियानि हैं। अब प्रप्त यह है क्या ये सब वैदिक बर्म में युक्त हिये जा सकते हैं या नहीं ? क्या पतित लोग फिर उठ सकते हैं या नहीं । वेद श्रीर राग्हों की इस में क्या सम्मति है ? इतिहास इस विषयमें हमें क्या वतलाता है ? हमारे पूर्वन पतितों का आयश्चित करके फिर वर्णुंचमें के मीतर उन्हें लेते थे या नहीं ?

### शुद्धि के नमाख ।

शुद्धि पर वेद की आजा तो यह है कि इस्तवन्ती विश्व-मार्थे ( 2-६2-५) संसार मात्र की आयं वनाओ । जो लोग अनार्थ ही पस्यु हो पतित हो हम सब लोगों को सद्यदेश द्वारा आयं बनाना वेद में स्वप्ट है । अनेक विरोधी कह बैटते हैं कि स्वार्थ बनाना वेद में स्वप्ट है । अनेक विरोधी कह बैटते हैं कि स्वार्थ बनाना वेद में स्वप्ट है । अनेक विरोधी कह बैटते हैं कि सुश्मनों से कहना चाहिये कि ईसाई मुसलमान स्वा विश्व से वाहर हैं ' बेद ने तो विश्वमात्र को आयं बनाने का आवेश दिया है किर स्वाअकार प्रश्न करना दुरामद और वेदानिस्तवा नहीं तो क्या है । ईसाई मुसलमान मतिवागे ने किनके आरम्भ इये प्राय: १८०० और १३०० वर्ष हुये हैं तब इन लोगों का नाम वेद में कहों से आ सकता है ।

श्रव हमें यह विचार करना हैं कि इन स्तेच्छाविकों का पुनः परिवर्तन कैसे हो सकता है ? आर्य नाम ही से द्विजका ब्रह्मण होता है श्रुद्ध का नहीं। जिसका हो बार जस्म हो उसे द्विज कहते हैं। " झान्यां संस्कारात्यां जायते हित द्विजः "। पक जन्म तो माता के मों से दुस्पा जन्म उपनयन संस्कार द्वारा होता है। इसलिये शास्त्रों के अनुसार चिना पद्मोपनीत संस्कार के कोई द्विज नहीं वन सफता। इसके सिये ऋषियों ने मिन २ समय नियत कर रखा है।

गर्माप्टमेऽन्द्रे कुर्वीत ब्राह्मशस्योपनायनम् । · ·

गर्भादेकाद्देश राष्ट्रो गर्भाचु द्वाराये विद्यः ॥ आयोडशाद्द्र ब्राष्ट्रपक्ष्य साविश्री नातिवर्तते । खाद्वाविद्यान् क्षत्रवन्ध्रो राचतुर्विद्यते विद्यः ॥३-॥ बत ऊद्धः वयोऽप्येते ययाकालमसंस्कृताः सावित्रोपतिता व्यास्या स्वस्थार्यविद्यार्दिता ॥३.६॥

गार्स के आठवें वर्ष में ब्राह्मवाकुमार का ११ वें वर्ष में राज-कुमार का, वारहवें वर्ष में वैद्यकुमार का उपनयनसंस्कार होना चाहिये। १६ वर्ष पर्यन्त ब्राह्मव्य वाहस्य वर्षपर्यन्त इशिय तथा २५ वर्ष तक वैरय के क्षिये उपनयत संस्कार की कित अकथि है। इस अवांक तक यदि गृहके पास अध्ययन करने वला जाय तो उसे गुरुको पढ़ाना पढ़ेगा उसकी सावित्री गहीं जाती। यहोपजीत काल की यह परमाविष्टे हैं इसके उप-राम्त (पकोपजीत काल की यह परमाविष्टे हैं इसके उप-राम्त (पकोपजीत काल की यह परमाविष्टे ते तव उनकी संका जांत्य होती है। और वे ब्रायों में निन्दित हो जाते हैं—

नेते रपूर्ते विधिवदायद्योप दिकहिंचित् ! आह्यान् वीमांश्च लंबन्धानाचरेड् वाक्याः सद ॥

इन परितर लोगों के साथ आपत्कालमें भी खान पान गादी बिवाह न करे। पर क्या इस्त नियम का पालन हिन्दुओं के अन्दर होता है। आज कल हिन्दुओं के अन्दर को अनेक जा-तियां देखी आती है वे स्व मास्या स्वित्याई की मास्य सन्तान हैं। इसी फ्रकार यवनादि मी जात्य हैं क्योंकि शास्त्रों के प्रमाणीं से यह स्विद्ध हो सुका है कि ये आयों के वंग्रज हैं। साथ ही जो वर्तमान दिखन्त्र वेवविद्धीन अथवा मोदे शब्दों में विचाविद्धीन हैं सबसे सब बास्य हैं बाहे उनका जनेव हुवा ही क्यों न हों! यदि पूर्वकाल का चाननिवस होता तो सब निरक्षण महाचार्य्य लोग निःसन्देह बात्यस्रे शी में श्रागये होते परन्तु राजव्यवस्था उठ जानेसे बात्य होते हुये भी श्रापने को बाह्यणादि कहते हैं।

अब देखना यह है कि इन त्रास्यों का पुनः संस्कार क्या हो सकता है ? क्या ये पुनः अपने २ वर्शीम मिलाये का सकते हैं या नहीं ?

हसपर एक व्यवस्था रणुबीरकारित प्रायश्चित्त से उहभूत की जाती है ताकि पाठक स्वयं अख्रुभव कर सके कि किस प्रकार एक द्विज्ञाति योगपुबीतसंखार के न होने से निष्ठस्य यमजाता है और फिर उसके होने से उच्च यन जाता है हैसी रणुबीरकारिकामयम्बन्द प्र०१२ हु ६९

#### अथ त्रात्यता

नात्य इति । श्रातशस्त्रादिवाधेंग्यस्ययेन निष्यस्यः । यद्वा श्रातमईतीतिनातं नीचकर्म द्व्यादिस्योय ॥ इति जात्यः । शरीरायासक्तीवी व्याचादिकोऽद्याविद्यतिस्वेष्कारद्दीनो भ्रष्टमा-यशीकः । पोडश्चवर्गदृध्यंमय्यक्तवनक्षो दानावकर्ता क्रिजो श्रात्यदृश्यमरद्रीका राज युक्कृटी ।

वातस्फनोरस्थियाम् इतिसूत्रे कीमुद्यांतुकानावातीया श्राति-यतवस्याः । उत्सेवजीविनः संघाः वाता इति ।

वात्यानाहमनुः--मनु १० २०

द्विजातयः सवगांसु जनयन्यवृदांस्त्यान्। तान् सावित्रीपिदम्रधन् वाल्पानिति विनिर्दिशेत् ॥ वाल्पानु जायते वित्रात् पापालाभूर्जनवरकः । त्रावन्यवारधानीच पुष्यवः शेव एक्च ॥ भन्नो मल्लुस्व राजन्याद् वाल्पानिष्क्रस्तितेच्च नदश्च करण्यचैव ससो द्वविड एवच ॥
वेश्यान् जायवे वात्यात् सुवन्त्राचार्य एवच ।
कारवश्च विजन्माचा मैत्रः सारश्त एवच ॥
झर्याः—अव वृत्त्यका प्राचिष्यस करने के सिये वात्यग्य
का अर्थ करते हैं । वात्य हति । वात्य शब्द से परे साहश्यार्थ मै
य प्रत्यय आवेसे वृत्य शब्द सिख हुआ ।

दूसरा अर्थ जो--नीच फर्मके योग्य हो । दंडादिग्यो इस एज से य अत्यय आया तब झाल्य अध्य सिद्ध हुआ। वृष्य सीन है सो आगे बतलाते है। शारीरिक परिकास से जो जीवि-का किया करते हैं बोक्सा आरि डोते हैं, जो अहुहहस संस्कारों से अप्ट हैं और १६ वर्षके उपरास्त भी जिनका सत्तवच्य आरि हुआ नहीं है और दानिक्या न करने ताला हो तो इस प्रकार से खित का नाम आर्थ है। यह असरकोष की राजसुकुदो टीका में खिला हैं।

व्रातस्क्रजोरिक्याम् यह वो कौसुर्यका स्वृष्ट है हससे सिख होता है सो कहते हैं। व्रवेक व्यावियां जिलकी चृतिया पेता कोई लियत नहीं है। इदर उधर मजदूरी दर्रक को जीविका बताते हैं। कभी भार दोने का काम करते हैं, कभी हल बताते हैं कभी कुछ कभी कुछ अर्थात् सरिरायाख से को जीविका बताते हैं ऐसे खोगों के समूह को वात्य कहते हैं। वैसे ही व्रातेत जीवित, इस खुक का अर्थ यह है 'क्यरिर के आयास से को जीविका करता है, जो चुक्त हारग लोविका नहीं करता ( तातेन लीवित) इस सुक्ये महाभाष्यका भी भाग कहते हैं ( वातमित्यादिना) अर्थ मार्लो को महाने कहते हैं ( रहाकि १०—२०) जो ब्राह्मस स्वित्य वैस्य अपने २. वर्ष की स्वी रं सम्तान पैदा करें और उनका उपनयनादिसंस्कार न हो तो वे गायत्री से भ्रष्ट हों उनका नाम बात्य हो। उनसे निम्न लिखित सम्तान पैदा होती हैं।

मात्य विषये तुच्य जातिकी स्त्री में जो सन्तान उत्पन्न होती है उसका नाम मूर्जकरटक ग्रायन्त्य वाहधान, † पुण्यस,

शैल आदि हैं॥ २१॥

ब्रास्य क्षत्रिय से समान जाति को खियों में उत्पन्न ब्रास्यों-नाम भवतः मल्ल निष्डिञ्चचि नट करख खस द्रविड़ हैं॥ २२ ॥

यात बेश्य से समान जातिकी स्त्री में उत्पन्न सन्तान का नाम स्वयन्त्राचार्य कारूप विजन्मा मैत्र सारवत है॥ २५॥

पांडकराण स्वयं समाध गये होंगं कि आजकत केनर आदि मास्य हैं जिन्हें स्मृतिकारों ने कालान्तर में अस्पन्न मान निया है।

इस प्रकार ध्यवस्था वतलाकर आगे उसी पुस्तक के पू० १३० में इनकी शुद्धि का वर्षात करते हुये आपस्तम्ब सूत्र में ध्यवस्था वो है ।

<sup>ं</sup> ग्रीरव-मान कत ये ग्रीक को बारच बाह्य की उत्तान थे, शुव-समानी धर्म स्त्रीकार करके उसी ग्रीक नाम से शुकार जाले हैं। और र मारव जातियों के नाम उक्तनीनों स्त्रीकमें तिलावे वये हैं उनमें नट करवा जस द्रविद तो असिद हैं श्रेप का पता वहीं कि खात्र फल उन्हें क्या कहते हैं। शुक्रवाचार्य प्रथाव धानवाद आवस्य निष्कृति कारूप विक्रमा मेत्र सात्वत का वर्तमान बान क्या है इस पर धर्मा किसी से ग्रंक ग्राहीं डाला। मालूम होता है कि उक्त धर्म मारव वासियां आयों से प्रमानित होने के कारच शुक्रवमानों में मिल वहें और अपने नाम को वो पैठीं

यस्य प्रणितामहादेवपनयनंनस्मर्यते तात्राधांदैतेपामपि पुर पाणामञ्जपनीतत्वं तेसर्वे इमशानयदशुचयाःतेन्दागतेन्द्रभ्यागं भोजनंचयर्जयेत् आषदापिन कुर्धादित्यर्यः। तेपां स्त्रयमेव ग्रुदि-निञ्दतां प्रायदिचत्तानत्तरसुपनयनम् ।

जिनके प्रियतामदादि से यहोपबीत न हुआ है। उनको प्री श्रञ्जपनीतस्य है। वेशमधान के तुल्यश्रपवित्र हैं। इनके आने पर खड़ा होना या उनके साथ सानपान श्रापित में भी न करे। यदि वे अपनी शुद्धि की इच्छाकरें तो उनको प्रायश्चित कर कर यहापशीत है देना साहिये।

तत अर्घ्यं महातिबत्-आपस्तम्य १-१-२ प्रायम्बन्त के बादा प्रायम्बन्ती अपने उसी वर्षा को माप्त होता है।

#### शाल्य और शुद्र

ख्राप लोगों ने ऊपर के लेख में पढ़ा होगा कि शारीरिक अभ्यास करने वाले मास्य कहे गये हैं। मास्यों के लिये जो नियेश हैं वही पूर्वों के लिये भी है क्या बुत्य और पूह एक ही हैं?

वेदके अनुसार शूद्र एक वर्ष है। वह समाज का एक अंग है। वेदों में शूद्रों की कहीं भी निन्दा नहीं की गई हैं किन्दु बारों का दरजा अपने स्थान पर समान है। फिर क्या कारख है कि शास्त्र और स्मृतियों में शूद्रों की किन्दा देखी जाती है इसका उत्तर यह है कि बमांशास्त्रों में शूद्र किसकों कहते हैं? क्या किसी जार्ति विशेष को अयवा किसी व्यक्ति विशेष को? जब तक इस बात की अच्छी तरह समफ > लेंगे इस विवाद सं पार नहीं हो सकते इस लिये आप लोग इसे यहां पर अच्छी उरह समफतें। जैसे वेदोंमें दास शन्दका ऋषं वहुत नीच था परन्तु धीरेश इसका ऋषी चहुत श्रच्छा होगया क्योंकि सेवक के ऋष्ये में इसका ऋषोग होने लगा।

परन्तु शृद्ध शस्त्र में इसके विपरीतकार्य हुआ। तिनको अनस्ययन के कारण ऋषियों ने बाल्य संहा दी यी वेही ब्राल्य धीरे घीरे शृद्ध कह्वाने लगे अर्थात् वह वृाल्य अस्त्र धीरे घीरे शृद्ध कह्वाने लगे अर्थात् वह वृाल्य अस्त्र धीरे घीरे शृद्ध अर्थायं वन गया। इसके प्रयोग में ऋड़ भी में के रहा। इस अकार का वहुत हैट फेर देश काल के अनुसार सम्प्राल्य में हो जाता है। जन्द शास्त्र आनने वाले हसे पूर्णत्या जानते हैं। जैसे वेलों में अनुद्ध सन्द ईस्वर श्रूर बीर, पूर्ण में वेल देश हों के विद्यान या परन्तु आह्या अन्यों से लिंक्स यावस्त्रक्तृत अर्थों में अन्न इसकाअर्थ केवल दुन्द ही रहे। या हसी प्रकार यसपारी अर्था, व्यंत्री आदि शब्दों क्रम्यों केवल प्रस्ता अर्थों क्षात्र शब्दों में जन्म

वेद में दास का का वर्ष कोर टाक्ट बुरुवन, हिंसक, व्यक्तिवारी इती सुगुलकोर थादि के हैं (देवी व्यत्येद 1-42 ( ४-५-७) 1-५१ (५-६-७-६) )-119 २३, १-११०-६, १-२१-७, ४-२१-२, ४-२१-२ ४-१०-१६ ५-१४-१, ६-१६-२, १०-१६-१, १०-१६-१, १०-१६-१, १-६०-६, १०-५-६, १०-१६-१, १०-१६-१ मेर वस्त्रपीस, प्रती महानिद् सत्यम वार्तिक-गुर बोर को वार्ष और गोप वारती, न्यार है पी, ग्रमकान प्रधानिक म्याद कीर टाक्ट व्यक्तिवारी वादि को सास वादसु हते हैं। क्रयन्त्र मेत्रों में बाप दोनों शब्दोंके वार्ष पार्थेन महास्तृति के सनुतार वार्ति क्यों को बोक्कर येप वार्तियों का मार्स समुद्धान के स्वनुतार वार्ति क्यों को बोक्कर येप वार्तियों का मार्स्ट ऋथं रखने वाला शूद्ध शब्द भी वृाह्म श्रीर धर्मशास्त्रादिकों में निकृष्टवाचक हा गया। वैदों में जिसको दास वा दस्यु कहते हैं उसी को वृाह्मण और मनुस्मृत्यादि अन्यों में शूद्र कहते हैं। और इसी हेतु शूद्र नाम के साथ साथ दास शब्द का प्रयोग मन्बादिकों में चिहित हैं। वेदों में कहीं भी शूद्र की दास ब वस्यु की पदवी नहीं दी गई है। वे दो में शूद्र का दर्जा हास-यादि के तुस्य ही था। कमग्रः शृष्ट्र का अर्थ बहुत नीचे गिर गया। ऊपर के लेख में आप लोगों ने देख लिया है कि आत्यों के लिये जिस २ बातों का नियेच किया है बही शुद्रों के लिये स्मृतिकारों ने निवेध किया है। ब्राह्मसादि किसी की भी संतान असंस्कृत होने पर बात्य कहलाती हैं ." नैनानुपनयेयु-नीभ्यापयेयुर्नयाजयेयुर्नेभिनिवाहेयुः गोमिलग्रद्यक्त्र " इनको न तो उपनीत करे न इन्हें पढ़ावं, और न इन्हें यह करावें और न इनके साथ जान पान विवाहादिका सम्बन्ध रखे। यह गोमिलाचार्य का का मत है। मनु भी यही कहतेहैं। श्रव आप विचार करें कि इस बास्य को ही शास्त्रों में शुद्र कहा हे इसलिये शुद्ध और बास्य दोनों एक ही हैं। इसमें एक यह भी कारण है कि-

वाह्मकः क्षियः वैश्यः त्रयोचर्का हिजातयः। चतुर्थं पकः जातिस्तु सृहो नास्तितु पंचमः॥

इस मृतु १०४ केवचन अनुसार वर्ष चार ही हैं। बृाक्षण श्रमिय वैश्व द्विज्ञाति अर्थात् दो जन्म चाले और चौथा श्राट्ट एक जाति अर्थात् एक जन्म चाला है क्योंकि इसके उपतथन का निवेच पाया जाता है। अतः बृात्य और शृह्म एक ही हैं। एक जाति श्राट्ट में सब ही आगये क्यों कि चार वर्ष के सिवाय कोई दुसरा वर्षा नहीं। अब आप समक गये हों मे कि बृात्य श्रीर शूद्र एक ही हैं। पीछे से स्मृतिकारों ने अन्त्यजों की कल्पना करके सम्बद्धह और असम्बद्धह की सृष्टि की।

### वृषल और शृद्ध ।

गूद्का पर्याय वाची वृपल शब्द गूद और वृस्य को पकड़ी सिद्ध करता है। चाहे वह किसी द्विअकी सन्तान क्यों न हो धर्म का लोप करने से वह वृपल कहलावेगी यथाः→

बुपोहि भगवान् धर्मस्तस्ययः कुवते हालम् ।

मृपक्षं तं विदुद्वेंवास्तस्माह धर्मं न लोपयेत्॥ म**तु** म—१६

बृप यह धर्म का नाम है इसको जो नाग करता है अर्थात् जो स्पर्य धर्म न करता और न करवाता किन्तु धर्मकर्म से क्या होता है रत्यादि वातें कहकर जो वर्म का नाश करता है उसे विद्वान लोग खुपल अर्थात् शूड़ कहते हैं इसिलिये धर्म का लोप कभी भी न करे। धर्म के लाप करने के दां कारए। यवन शक पारद् चीन किरात दरह खसआदि क्षत्रिय जातियां मू ह हो गई ( मनु॰ श्र० १० व्लो० ४३, ४४ ) इससे स्वन्द है कि जो धर्म कर्म रहित है वह शूद है यदि आप कहें कि यहां तो कृपल सध्द है। शूद्र नहीं तो आप श्रमरकोष देखिये " श्रृहार्चावरवर्णारच व्यलारच जबन्यजाः ॥ अर्थात् शृहके श्रवरवर्ण, वृपल जद्यन्यज ये पर्याय वाची शब्द हैं। श्रध्ययन अध्यापन के परचात् भी लोग धर्मलोपक चन जाते हैं पेसे पुरुप सव निन्दनीय और शूह पदवाच्य हैं। इसमें अब सन्देह नहीं रहा कि शूद्र किनको कहते हैं। शूद्र किसी जाति विशेष का नाम नहीं किन्तु श्रध्ययन वृत रहित अमें लोपो पुरुष का नाम शृह है। बृह्य भी इसी को कहते हैं इसिलिये

वात्य और शूद्र एकही हैं। पूर्व लेख से आपको पता वर गया होगा कि अनुती पुरुष का नाम वात्य है।वेदों में इसी अवृती को दासवा दस्सु कहा गया है परन्तु मन्वादि धर्मगाओं में इसी चूात्य को शूद्र कह कर पुकारा है।

श्रस्तु, श्रव भ्रष्ट्रत विषय की श्रोर चले। प्रक्रत विषय के छोड़ आगे बहुना श्रच्छा नहीं, यहां डांचत सम्म कर मार्य और शृद्ध का सम्बन्ध दिखला गया। ऊपर के प्रमाण से पह सिंग्द हो खुका कि विश्व अर में श्रायों से हो पतित होकर प्रवास म्हेला कि वहें और यह भी दिखलाया गया कि इनको किर श्रायं बना सकते हैं जैसा कि वेदों की श्रावा है।

जब उक्त प्रमाखों से यह पता चला कि स्वधर्म त्याग से महुष्य पतित बन जाता है तो क्या यह स्वस्य नहीं है कि भारतवर्ष की घर्तमान सूरी सेर्डा चढ़िड माली मलकाने राज्ञ-पूत गुजर वर्ड काखीकोली नाई रोख खादि मुसलमानजावियां औरनाजेब आदि मुसलमानों के सुक्त से अपना चर्मत्याना कर मुसलमान बनीं यिव बनी हैं खयवा बनाई गई हैं तो क्या अरवियों की आजा नहीं ! कि-

देशमंगे ज्वासे च व्याधिषु ज्यसनेष्वपि। रक्षे देवस्वदेहादि पश्चाहभर्मे समाचरेत्॥

देशके नष्ट होने पर, प्रवास में, ब्याधिप्रस्त होने पर हु:ज पड़ने पर अपने देह की रक्षा करे पीड़े से प्रायश्चित्तादि करके अपने कर्मका आवरण करें। पराग्रद २७-४१।

वात्यों को पुनः आर्य वनाने के लिये यह किया जाता था जिसका नाम वात्य स्तोमयक है। इसयक द्वारा ३३ वोस्य ओर उनका एक सरदार, एक साथ ३४ महुच्य सुद्धि द्वारा आर्थ वना लिये जाते थे और वनको द्विजो' का अधिकार दे दिया जाता था। सामवेद के तावड़्य बुद्धिया के १७ वें अध्याय में इसका विस्तृत विवरत है। ताखों अमार्थ इसी प्रकार ३४ के समूह में शुद्ध करके आर्थ बनाये गये। इसी प्रकार लाट्यायन माह्या में ४ फ्रकार के हीन चृत्य आदिकों का वृत्यस्तोमयह हुवारा गुर्ब्धि और प्रायदिवत खिला है

#### प्रायश्चित्त क्या है ?

ब्रायश्चित्त किसे कहते हैं और क्यों करना चाहिये प्राय-विचत्ती कीन हैं ! इस पर मनुकी व्यवस्था झुनिये:—

प्रायो नाम तपः प्रोकः चिरां निश्चय उच्यते । तपोनिश्चय संयुक्तः प्रायश्चित्तमितिस्मृतम् ॥ प्राय नाम तद का हे और चित्त नाम निश्चय का है। तद श्रीर निश्चय को प्रायश्चित्त कहते हैं। दूखरे आचार्य कहते हैं। प्रायः पापं विज्ञानीयात् चित्तवैवहविशोधनम् ।

प्राय का अर्थ पाय है और उस पाय का दूर करना हो चित्त है अर्थात् पागें के दूर करने के लिये शाखों में जो क्रिया कलाप बरताया गया है, जिनके अनुष्टानसे पातकी की आत्मा शुद्ध होकर पवित्र बन जावे उसका नाम प्रायश्चित्त हैं। अब प्रस्त यह है कि प्रायश्चिती कीन हैं। मनु बरताते हैं।

श्रकुर्वन् विदितं कर्म निन्दितं च समाचरम् । प्रसक्तम्बेन्द्रियार्थेषु प्रायश्चितीयते नरः ॥११-४४-

प्रसक्तम्बाद्धं यायपु मानास्त्रास्त्र के मान्य स्टें संध्या-अभिन होजादि विहितकर्म के म करने से, निन्धित कर्मों के करने से, और विपर्यों में अर्थ्यत आसक्त होने से मनुष्य प्रायश्चिती हो जाता हैं। पादक बुन्द, थोड़ा ध्यान देकर विचार करें कि इस शाल प्रमाण से, आजकल के दिवनमात्र प्राथिवती वने कैठे हैं। आज रुपमें में पीने सोलाह आना दिवन पेसे हैं जो प्रति दिन के लिये चिहित सन्ध्या अनिनहोत्र पंचमहायह आदि नहीं करते। आजकल को विषयास्रस्ति किसी से खिपो नहीं हैं। जोरी व्यक्तिचार हिंसा, सुरापानआदि निन्दित कर्मों का कितन प्रचार दिवजों में हो। गया है यह बात सर्वधा प्रकट है। पेसी हमा में बवन आदि की शुद्ध तो दूर रहे, हिन्दुओं में हम से १५ आना प्राथिवत्त के सामी हैं। तिस पर मी स्वेच्छादि की शुद्ध में व्यक्त आदि की शुद्ध तो दूर रहे, विच्छात्र के स्विच्छादि की शुद्ध में व्यक्त अझान आपहि सो शुद्ध है। विस्त पर मी स्वेच्छादि की शुद्ध में व्यक्त हमायी अझान ती और स्था हो सकती हैं।

प्रश्त--विना जाने वृक्षे पाप होजाय तो उसका प्रायश्चिर हो सकता है परन्तु जान बृक्ष कर भ्रष्ट हो जाने वाले के लिये प्रायश्चित्त कैसे होगा है इस पर मन्नु कहते हैं:--

श्रकामतः कृते पापे प्रायश्चितं विदुवु धाः ।

कामकार इतेऽप्याहुरेके श्रुतिनिदर्शमात्॥ ११—४५॥

विना इच्हा के, अथवा अहान में पाप हो जाय तो उसका प्रायिक्षच परिवर्तों ने बतलाया है और वेदों के प्रमाणचे अनेक आचर्य कहते हैं कि जान बूक कर पांतत हो जानेवाले की भी शुद्धि विहित है। इसमें कुल्बुक्भष्ट इस क्लोक की टीका में श्रृति का प्रमाण देकर लिखते हैं—

"इन्द्रो यतीन् खालाबुकेन्यः प्रायन्क्ष्यमध्लीला बागेत्यावः इत्सप्रजापतिमुपाबावचस्माचमुग्हन्यं ग्रायञ्क्ष्य् इति ॥ अस्या-र्थः । इन्ह्रो यतीन् बुद्धिपूर्वकं स्वम्यो इत्तवान् स् प्रायधिचनार्थं

#### शुद्धि के प्रमाण

प्रजापतिसमीपमगमन् तस्मै प्रजापति रुपहव्याव्यं कर्म प्रायश्चितं दत्तवान् स्रतः कामकारकृतेऽपि प्रायश्चित्तम् ॥

इन्द्रने जान वृक्तकर घुद्धिपूर्वक यतियों को कुत्तोंको हे दिया। यह प्रायक्षित्त के लिये प्रजापति के पास; गया। प्रजापति ने उसे उपहत्य नामक कर्मद्वारा प्रायक्षित्त दिया। इसलिये बुद्धि-पूर्वक स्रष्ट हो जाने वाले के खिये प्रायहिबत्त है।

इस प्रमाण से चिदित हो गया होगा कि प्रायश्चित्त सबका हो सकता है चाहे प्रात्य हो चाहे जान नुक्रकर मुसल-मान ईसाई का जलपान किया हो चाहे गोमांसादि आहि खालिया हो, चाहे कोई भी निन्दित कर्म किया हो, प्रायश्चित्त सबका हो सकता है।

श्रकामतः कृतं पापं चेदाभ्यासेन शुप्यति ।

कामतस्तु कृतं भोहाः प्रायमिक्तः प्रयस्विधः ॥ ११.५६॥ अन्तान मं या विना इच्छा से वलात्कार पूर्वक किसी ने पाप किया हो तो केवल वेदान्यास से वह सुद्ध हो जाता है और जान सुक्रकर अथवा मूर्खता से अप्ट हो गया हो तो जिल्ला क्रिक प्रायम से वह सुद्ध हो गया हो तो जिल्ला क्रिक प्रायम स्विता के द्वारा सुद्ध होता है।

आगे अनुने अ० ११ म्लो॰ ५४ से ६६ तक पातिकयों श्रीर उपपातिकयों का नाम निनाकर सवको आयश्चित्ती इहराया है आप लोग पढ़कर विचार करें कि आंतकल कितने लोग प्रायश्चित्ती इहरते हैं!—

प्रसाहत्या तथा इसी के समान अपने उत्कर्णके लिये मूठ बोलना, किसीको हानि पहुंचाने के लिये राजवरवार में जुगु-मुलती, करना, गुढ़ के ऊपर मूठा दोप लगाना, सुद्रापान, बेद का स्थान करना घेदनिन्दा, भूडी गवाहो देना, प्रित्रका बय, निन्दित न सहायु करने योश्य पदार्थों का खाना, चोटीकरना किसी घरोइर का इतम कर जाना अपनी मतिनी, कुमारे अगस्यज मित्र पुत्रकी भार्या से समागम करना ये सब महा-पातक हैं। अब उपरातक का नाम सुनियं

गोवब, भ्रष्ट पुरुपोंको यह कराना, दूखरे की पानी से समागम, माता पिता गुरु आदि की सेवा न करना इन्हें त्याग देना, श्रीत स्मार्त कमों का त्याग, पुत्रादि का पालन पोपण न करना,सुद्दतेना, ब्रह्मचारीका मैथुन,करना, वडाय, बाग्,भार्या, सन्तान का विकय, जात्यता, भाई बन्बुक्रों की रोजी छीन लेना, प्रतिनियत वेतन लेकर वेदादि पढ़ाना, प्रतिनियतवेतन प्रदानपूर्वक पढ़ना, अविक्रोय तिलादिका वेचना, औषधियोंकी उजाड़ देना, स्त्री के द्वारा जीविका चलानेवाला, मारण मोहन बरीकरण आदि उपचार करना, भ्रू गहत्या नुस्पगोतवादिश्रोपः क्षेपन, धान तामा लोहा आदि का खुराना, इत्यादि अनेक, उपपातक हैं। इसे पढ़ कर विचार करों कि इस काल में इतसे कीन बचा है ? क्या येसे लोगों का प्रायश्चित होता है ? इसके पश्चात उक्त सब पातकियों की शुद्धि लिखी है। मनुस्सृति पढकर देखलो। कुछ यहां पर लिख दिया जाता है। आज कल शराब मांस का बाजार गमंहै। द्वित वर्ण ( ब्राह्मण क्षत्रिय-वैश्य ) दिनी दिन अन्द्र होते आरहे हैं, अतः इसपर भी प्रकाश डाल देना आवश्यक है।

सुरावे मलमन्तानां पाप्पां च मलमुज्यते तस्माहु ब्राह्मणराजन्यी वैश्यस्य व सुरां पिजेत् ११—६६ सुरा अत्रों का मल है और मल कहते हैं पाप को । इसलिये ब्राह्मण् क्षत्रिय वैश्य कराब न पीचें। यक्ष रक्षः पिकाचान्नं मध्यं मांसी झुरासवम्। तद्ववाहायेन नात्त्व्यं देवानामकृतता इतिः॥ मध्य, मांस, क्ष्मरा ताडी खादि यक्ष राक्षस पिग्राचों का भोजन है। देवताओं की इविद्याने वाले ब्राह्मणों को कभी न खाना याहिये।

यदि ऐसा करे तो कीनसा प्रायश्चिल करे ? सुरां पीस्वा द्विजा मोहादिनवर्सा सुरां पिधेत् तथा च काये निर्दंश्ये सुस्थते किस्वियासतः जो द्विज ग्रराथ पी से वह जूब तथा द्वश्या शराब पीकर अपने ग्रारीर हो बला दे तथ वह वाव से सुदता है।

× में प्राक्षणस्य कर्जः कृत्वां क्रातिरवें यमवयों ! त्रीहा व मेधूमं पूर्वें ह्वातिष्ठ यमवयों ! त्रीहा व मेधूमं पूर्वें ह्वातिष्ठ याकरं स्वृतम् ॥ प्राह्मण् को पीड़ा पहुँचाना,प्रस्यत दुर्गभ्यकुक्त प्रमे य स्युक्त या मद्यके तथ्य को स्वृता वेदमानी, युरुपमेधुन (सवप्रेवाजी) इत्यादि कार्यों सेजाति च्युत होता है।

जाति श्र'शकरं कर्म कृत्वान्यतमिष्क्षयां । चरंत्स्वांतपनं कृष्ट्रं प्राजापस्यमनिष्क्षया

॥ ११ । १२४ ॥ इन जातिच्युत करने वाले कर्मों में से किसी भी कर्म की करके सांतपन वत करे ठव शुद्ध हो ।

परन्तु श्राजकल ऊपर वतलाये हुपे पातक, महापातक उप-पातक के करनेवाले जातिच्युत नहीं किये जाते । महाहरूया या मनुष्यहत्या श्रायवा पुरुष मैश्चनके लिये तो सरकार्त्ये देएड का विधान है परन्तु और किसीभी पातकके बिये देएड नहीं होता। पेसेही लोग जो स्वयं शास्त्र की वात न तो जानते और न ते। मानते किन्तु सनातनवर्म की दोहाई देकर शुद्धि में टांग अडाते हैं।

× × ×

श्रव पेसी पेसी बातों को विस्तार भय से छोड़ कर इस लेख में उन्हीं पालकों तथा उतपातकों की शुद्धि का वर्षन करेंगे जिनके लिये प्रायः आजकल विवाद खड़ा हुआ है।

देवलस्मृति

श्रवेण्येन सम्पीतममध्यं चापि भश्चितम् । ग्रतेच्छ्रेनीतेन विम्रेण अगन्यागमनं छतम् ॥॥॥ तस्यशुद्धिमवश्वामि यावदेशंतु वरसम्म । चान्द्रायणं तु विमस्य स्वपदार्कं मतितितस् ॥=॥ पदानमेकं श्रव्यस्य पादकृष्ट्येण संगुतन्। पराकार्षं तुवस्यस्य ग्रदश्यविच्चेन्नम्॥॥॥

पराकार्य तुवस्यस्य गूह्स्थविनयंककम् ॥ २ ॥
किसी माह्याण् या क्षत्रिय या बेस्य या शूट्को महोच्ह्रां का संसर्ग है। गया हो झीर संसर्ग होनेसे उसने अपेयपान कियाहो, गोर्मासाविक आश्चयपदार्थ खालिया हो तो उसकी सुद्धि निस्म-किसित मनसे होगी। बृह्धणुकाल अस्तक सपराक चानुप्रायण् इत करे चौथाई छच्छ तके साथ एक पराकत क्षत्रिय करे वैश्य पराक का आधा और शूट् ५ दिनका पराक करे।

श्रथ संबत्सरायू में म्लेन्ड्रेनीतो यदा सबेत् प्रायश्चित द्व संबीचें गंगास्तेन शुच्यति ॥१५॥ यदि म्लेन्ड्रिलेग साल सरसे श्रावक उसे श्रवने यहाँ रहे हों तो प्रायश्चित करने श्रीर गंगा स्ताम से शुद्ध हो जाता है।

दलाहासीरुता येच म्लेन्छचारडासदस्युभिः।

अगुमं करिताः कर्म गयादिप्राखिहिस्तनम् ॥१०॥ उच्छिप्रमार्जनं चैव तथा तस्यैव भोजनम् । खरोष्ट्र विद्वस्ताहाएसामिष्टस्य च मक्ष्रख्त् १८॥ सरोष्ट्र विद्वस्ताहाएसामिष्टस्य च मक्ष्रख्त् १८॥ सर्त्त्रसीरांच्य तथा संगं तामिष्ठसह मेह्नकम् १॥ मासोपिते हिजातीतु माजापत्यं विश्वीधनम् १८॥ मेह्नक्ष्मं चित्रखादा अथवा दस्युक्रां ने जिन्हे बलात्कार से वास वना लिया हो, गोमांस मक्ष्म् आदि अगुमकर्मं जिनसे करवायाः हाँ, जिसले उनका जूंठा वर्षन माजा हो और उनका जूंठा स्वाय हो, उनके साथ वेठकर स्वाया हो, तो माजापत्य वद से बह शुक्र हो जाता है।

म्लेच्छ्वान्तं ग्लेच्छ्व संस्पयों म्लेच्छ्वेन सह संस्थितिः सत्तरं प्रत्सरादृष्यं विराजेण विशुच्यति ॥ ४४ ॥ साल अर या साल भर के ऊपर म्लेच्छ्वका श्रम्न खाकर, म्लेच्छ्वका संस्थर्य करके अथवा म्लेच्छ्व के साथ रहकर पंचान्य्यसे तीन राल में शुद्ध हो जाता है।

म्लेच्छ्रे हु 'तानां चीरैवां कान्तारेषु प्रवासिनाम् ।
भुक्तवामस्यम्ययं वा खुवालेन स्रयेन प्राधास्य
पुना प्राप्त स्वकं वेगं चातुवर्षस्य निष्कृतिः ।
एवा निकंचरे द्वीयम्तवर्षे खेलिय स्वरेत् ।
एविनेचचरे हे स्वा ग्रहा पादेव शुव्यति ॥४६॥
कान्तारीं में रहने वाले म्लेच्छ्रों वा चोरों से छीना हुआ
पुरुष उनके साथ अथ्य अथवा अभस्य मुख वा अयसे खा लेवे ती अपने देशों लीटने एर उसकी शुद्धि होती है । विम एक
हस्त्रमत, हाविय उसका आधा, बेश्य पादोन तथा सूह पाद (चीवाई) मत करें। गृद्दोते। यो वलाम्प्लेच्ह्रैः धंचपट् सप्तनासमाः । दशादिनिक्रांत याचत्तस्य शुद्धिविधीयते ॥५३५॥ प्राजापत्यक्षयं तस्य शुद्धित्या विधीयते । श्रातःपरं नास्ति शुद्धिः छुच्छ्रमेव सहोपिते ॥५४॥ म्ह्रोच्ह्रैः सहोपितो यस्तु चंचप्रमृतिविद्यातम् । वर्षास्य शुद्धिरेकात तस्य चान्द्रायस्य द्वयम् ५५॥ यदि स्लेच्ह्रोमे बलास्तार से पक्षद्र कर श्रवने पास पांच सात वश्र वा २० वर्षं तक्ष रज्ञ हुँ। हो तो वसकी श्रुद्धि

यदि स्तिच्छोने चलास्कार से पकड़ कर श्रवने पास पीच इः सात दश चा २० वर्ष तक रख छोड़ा हो तो उसकी ग्रुहिंग दो प्राजायस्यकुत करनेसे होती है। स्तेच्छों के साथ जो ५ से सेकर बीस वर्ष तक रह गया है। तो दो चान्द्रायग्र चूत करने से उसकी श्रुहिंग हो जासी है।

# \* स्री शुद्धि \*

प्रहीता की बलादेव स्तेच्छे गुँ बीं क्तायदि ।
गुर्धीन शुद्धिभामाति विराजेशोत्तरा शुद्धिः ॥ ४७ ॥
योगामी विबसे या म्हेच्छारकामादकामतः ।
माहगी सनिया नैरूग गूदा वर्णेतराच शा ॥ ४= ॥
अभस्यमक्षर्यं कुर्यातस्याः शुद्धिभक्यं भवेत् ।
इन्हर्स्तापनं गुर्धि वर्ष्युरेशोतेश्च पाचनम् ॥४४॥
अस्वपर्णेन योगार्थः क्षीणां योगी निषिच्यते ।
असुद्ध प्राचामगेवारीयात्रच्छत्यं न सुञ्चति ॥ ५० ॥
विनिःस्ते ततः शस्ये राज्यो वर्णि रस्तेन ।
तत्। सा सुच्यते नारी विमसे कांचनं तथा ॥ ५१ ॥
यदि कोर्स छी म्लेच्छ द्वारा बलास्कार गर्सचती करदी गर्द हो तो वह गर्स रहित होने पर सुद्ध हो जाती है। जो की श्रीर गोर्मांसादि श्रमस्य भ्रम्य करे.तो वह इन्द्र सतापन वत से गुड्रथ हो जाती है लेकिन वह तब तक श्रमुद्ध रहती है जब तक पेट में गर्भ है गर्म के निकल जाने पर श्रयवा पुना रेत दर्गन हो जाने पर वह तबाये हुये खुवर्ष के समान शुद्ध हो जाती है!

# यही बात अत्रिसंतिहामें लिखी है:-

'''''किया स्लेब्खस्य संपर्काञ्जुद्वधि सांतपने तथा । ततकृत्व पुनः क्रत्वा शुद्धिरेवाभिधीयते ॥ सवर्तेत यथा भार्या गरेबा म्लेच्छस्य संगताम् ॥१०४॥ सबैलं स्नान मादाय घृतस्य प्राज्ञनेनच । स्नात्वा नचुद्के श्वैव वृतं प्राव्य विशुध्यवि ॥ १०५ ॥ संगृहीतामपत्थार्थमन्वैरापितथा पुनः। षार्डासम्लेब्स्स्ववयकपासवतवारिषः॥ १६६॥ , झकामतः स्थिया गरवा वराक्षेत्र विशुध्यति । कामतस्तु प्रस्तोवा तस्तमो नापसंख्य ॥ १८०॥ श्रसवर्षे स्तुयो गर्भाः लोगां योनी निविच्यते । श्रमुद्धासा मवेलारी यावद्वर्मी न:मुजित ॥ १६५ ॥ विमुक्ते तुत्ततः शैक्ये रजन्मापि महस्पते । तदा सा शुध्यतेनारी विमलंकांचन यथा ॥ १६५॥ स्थयं विश्रातपम्मा था यदिवा विश्रतारिता । वलाजारी प्रमुकावा चैारमुका तथापिता ॥ १६८ ॥ सकृत्भुका तुयानारी म्लेच्ड्रैया पापकर्मिकः। . प्राजापत्येम ग्रुष्येत ऋतु प्रस्नवर्शेन तु ॥ २०१ ॥. वताद्धिता स्वयं वापि पर प्रेरितया यदि । सहद्वमुक्ता तु या नारी प्राज्ञायत्येन शुध्यति ॥२०॥

# यही बात अत्रिस्मृति में है।

#### पचमोऽध्यायः ।

न स्त्री दुव्यति आरेण न वित्रो घेदपारगः । नापो मूत्रशूरी ग्रेण नानिन्द्दनकर्मणा ॥ १ ॥ चलारकारोपशुका वा चौरद्दस्तगतापिताः! स्वयंचापि विपन्ता या यदिवा विश्रवादिता ॥ २ ॥ स्त्रयाचा द्वविता नारो नास्यास्त्रयागो निवीयदेः!। पुण्यकाल सुपासीत्वा ऋतुकालेन सुध्यति ॥ २ ॥ व्रियाः पवित्रमतुर्लनैता दुष्यन्तिकेनवित् । सासि सासि १ जो ह्याची दुष्कृतान्यपक्पति ॥ ४ ॥ पूर्व क्रियः खुरै मुंकाः सोमगन्यवंवहितिः। सुश्यन्ते मानुषेः पश्चान्तेता दुष्यन्ति कर्षिः वित् ॥

जुक्यत स्वाप्त प्रवास्ति कुमार नहिस्ति।
ही इचर्च चर्ला गई हो या हुली गई हो या बलात्कार से
मोगी गई हो तो पेली दृषित की को भी नहीं छोड़ना चाहिये। मृतु काल तक उदर जाय, ऋतु दर्शन होने पर स्वर्य शुद्ध हो जाती है। जो ली पापी स्तेच्छों से पक चार मोगी गई हो, वह आजायस्वव्रत से तथा स्तोव्हांन से शुद्ध हो जाती है। की वेदपारम शक्षाय, बल और अग्नि ये दृषित नहीं होते।

> धर्मस्य ब्राह्मखो मूलमंत्रं राजस्य उच्यते । तस्मास्त्रमागमे तेषामेनो विख्याप्य सुम्पति ॥ म्६ ॥ तेपां वेदविदो ब्रूसुस्ययोप्यनः सुनिष्कृतिम् । स्रातेषां पावनायस्यात् पवित्रा विदुषाहिबार् ॥ म्८ ॥

मनु ११ श्र० ब्राह्मस् धर्मका मूल हैं और राजा अगुवा है। स्तिलिये उनके समायममें अपने पाप का विवेदन कर प्रायश्चित्त शुद्ध हो जाता है। तीन वेदवेता बिद्धाद जिस्स पाप के लिये जो प्रायश्चित्त नियत करें उसी से पापी को शुद्धि हो जाती है। क्योंकि बिद्धानों को बाखी ही पवित्र होती है।

🗱 गायत्री से शुद्धि 🏶

शतं जलवा हाचा देवी विकायप्रमोणाधिको । ते तथा सहस्य जनवातु पानकेम्यः समुखरेत् ॥ १५ ॥ दशस्त्रस्य जनवातु सर्वकर्मक्याधितीः। स्वर्यास्त्रस्य क्रिक्सक्याधितीः। स्वरापक्ष विकृष्येत स्वरुपा स्वरूपाः । ( श्रंब १९ )

सीबार गायत्री: जपने से दिन अर का पाप, इजार बार तपने से पापों से उद्घार कर देती है। दश हजार अप से सर्व पाप का नाश, लाख जाप से छुटायी विशुद्ध को जाता है।

पाप को नाग, क्षान जाप छ हुए पा नहुत व स्वार्थ है।

महापातकर्सयुको लक्षकों है कारवेद !

मुक्तते सर्वपारेम्यो गायम्या नैव पाविका ॥ २१ ॥

महापातको लाख होम करके सव पापो से सूर जाता है।

स्वस्यतेत तथा पुत्रया गायमी वेद भारतम् ।

गायाऽदवर क्षीतीर सर्वपापित्रुक्षये ॥

एविम गायमी का सम्यास करे, वन में नहीं के किनारे

साकर सब पापो की मुद्धि के लिये ॥ क्ष्रत्यद्विमाधिते

गायमीहितोसमः । मानेन सुम्बरे पाषाहुत्यः कंजुकायथा ॥

दो गायमी को प्रति विष जपता है वह महीने सर में बाप से

. ऐसे छूट जाता है जैसे सांप केंबुखी से । ऐहिकासुष्मिकं पार्य सर्वे निरवशेषतः । पंचरात्रेषागाथत्रीं जपमानो व्यपोहित ॥ सं० २१०॥
पांच रात तक वायत्री-का जाप करता हुआ पुरुष इस
जन्म और अन्यजन्म के सब पायों को नाम कर देता है।
गावव्यास्तु पर नाहित शोधनं पायकर्मशाम् ।
महाव्याहितसंगुकां प्रयावन च संजयेत् ॥ २१म ॥
गायधी से बढ़कर पापियों का शोधक केहें नहीं ॥ महाव्याहित और प्रयाव के साथ नायत्री का जप करे ।
अयाख्यक्षाजनं हत्वा भुक्त्वा चाननं विगाहितम् ।
गायच्य सहस्तुं तु जप हत्वा विशुध्यति ॥२२०॥
अयोख्य को यह कराकर और निन्दित अन्न खाकर आठ
हतार गायकी का जप करके गुक्त हो जाता है।

# प्राणायाम से शुद्धिः।

(श्रविस्मृति हि॰ श्र॰)

प्राण्यायाग्रेस्चरेत्वीं स्तु यथाकासमतिनृतः ।

श्रद्धोराववृत्तीय तर्वण्यादेवनस्यति ॥ १॥

कार्येण मनस्य वाच्या यदात्री कियते रच्यम् ।
संतिष्ठत पूर्व संध्यायां प्राण्यायात्रीत्त याः ।

कार्येण मनस्य वाच्या यदा कुरते रवसम् ।

श्रासीतः परिचमां संध्या प्राण्यायागित्त युध्यति ॥ १॥

प्राण्यागिर्य श्रात्यां निवस्यात्र्यते प्राः पुत्रः ।

दण्याव्यमिर्वाण चर्तियात्र्यतेषाः ॥ ४॥

यदि यथाकाल तन्त्रा रहित होकर तीन प्राण्यातान करे

तो रात दिनका किया हुआ पाप वसी हुण नाम हो जाता है वह

प्राताकाल की संध्या में प्राण्यायामहारा नष्ट हो जाता है वह

प्रकार सार्यकाल की संध्या में दिन का किया पाए प्राणायाम द्वारा नाग्र हो जाता है।

> मनोवाक्कायजं दोषं प्राणायामैर्वहेद्दद्भिनः। तस्मान्सर्वेषु कालेषु प्राणायामपरी भवेत्॥ गरहपुराण अ० ३६

द्विजमानसिक वाचिक कायिक देगेनेकी प्राशायाम से मस्म करे।

> मानसं वाचिकं पापं कायेनेवचयरकृतम् । तरसर्वेनाशमायाति प्राणायामप्रभावतः॥ २५ ॥

. भानसिक वाचिक काथिक सब पाप प्रायायाम के प्रभाव से नाग्र हे। जाते हैं। सम्बर्त

सच्याहतिश्रवका प्राणायामस्तुपोस्यः । ऋषि स्रूषहणं मासारपुनन्स्यहरहः ऋताः ॥

ह्योंकार क्रीर ब्याहांत के साथ प्रतिदिन किये हुए प्राणा-याम एक मास में श्रृण हरवावालों को पवित्र कर देने हैं। बीधायन स्पृति, तृतीयप्रश्न पंचमोध्यायः।

स्रधातः एवित्रावित्रस्यावमर्थयस्य कव्यं व्यास्या स्यामः
॥ १ ॥ तीर्घ ग्रह्म स्वातः श्रुचिवासा उद्वातः स्थिएसः
समुद्धायः सकृत्युक्तिनेत वास्याः सकृत्युक्षितास्याः स्रादिस्यामिमुखात्रव्यापर्यं स्वाध्यायमधीयीत ॥२॥ मातःशतः मध्याहे
स्यामपर्यात्वं शतमपर्यात्वं ॥ ३ ॥ वदितेषुनश्चेषु प्रसृतः
यावदः ग्रासीयातः॥ ४ ॥

श्चानकृतेन्योऽश्चानकृतेन्यवचेषपातकेन्यः सप्त रात्रात् प्रमुक्यते ॥ ५ ॥ द्वाद्यदात्राद्वम् णहनर्नं गुरुतत्वसम्पर्सनं सुवर्णः स्तैन्यं सुरापानमितिच वर्जयित्वेकविशतिरात्राचानि श्चापः तरित तान्यपि जयित ॥ ६ ॥ सर्वन्तरित सर्वं जयित सर्वम्तु फलमवाप्रोति सर्वेषुतीर्थेषु स्मातो भवित सर्वेषु (वेदेषु चीर्ल् व्रतो भवित सर्वे देवें क्षांत्रोत्रमन्यायच्चुपः पन्ति पुनाति कर्माण्यास्य सिध्यन्तीति बोवायनः ॥

भावार्थ-तीर्थ में जाकर उत्पत्त वस्त्र बारण करके जलके पाद व्यक्ती ओर सुस्त्रकरके श्रायमर्थश्वका आप करे। स्वेरे १०० वीपहर बाद १०० दीप हर को १०० वार अप करे और नक्षजों के उदय होनेपर पसर मर जवकी लपसी खावे। इसमकार सात दिन कक करनेसे जान अनजानमें किये वस पातक नाग्र हो ज़ाते हैं।

बृहह्यम स्मृति पंचमोऽप्यायः ५, ६, व्लोक कार्ये चैव विशेषेण त्रिभवंके रतस्त्रतः । वलादासी-कृतायेष स्तेष्क चार्टाल दस्युभि॥ अशुभं कारिता कर्म गबादि प्राणिहिंदनस् प्रायक्षित्तं च दात्तव्यं तारतस्येनवाद्वितेः ॥

जो स्लोक्ड चारहाल दस्यु झादिकों से दास बना लिये गये. हों, उनसे झापुभ कर्म कराया गया हो, गों आदि की हिंदा करवादी गां: हो तो हिजोको चाहिये कि तारतस्यसे हसका प्रायक्षिण देवे। इससे भी सिक्स है कि स्लेक्ड्रादि से अद्र किया हुआ आर्थ फिर शुद्ध किया जा सकता है।

. खघु शातावपस्मृतिमें शरीरशोधन के लिये । गोमूजं गोमयं शारे दिखापिं कुर्योदकम् ॥ निर्देष्टं पंचगव्यं च प्रविष्ठं कायबोधनम् । गोमूजं कपलं द्याद्यां ग्रुप्टेन गोमयम् ॥ शोरं सप्तपलं द्यात् पलमेकं कुर्योदकम् । गायण्या गृत गोधुत्रं गन्ध द्वारंति गोमयम् ॥
आत्यायस्त्रेति च सीरं द्विधकात्र्यो तियेद्धि ॥
तेतोऽसित्रुकांमत्यात्ये देवस्यस्याः कुणोत्कम् ।
आत्रक्तं अयेदेवमापौ दिष्टेति कर्य्यपेद् ॥
आरमने पलाशेन पद्मप्रमणे आ पियेद् ।
अथवा तात्रपात्रे श अक्षपात्रे श चा कितः ॥१६२॥
अभनेय स्वातः सोमाय स्थादा इरावती इ दं विच्छुः ।
मानस्तोत्रे गायश्रीं च चुदुयाद्॥ १६३ ॥
आहात्य प्रण्वेनेच उद्मुस्य प्रण्वेन च ॥
आलोह्य प्रण्वेनेच प्रदेश्य प्रण्वेन च ॥
सत्तृ विजनिमिसीतः, सर्वणापम्याधनम् ॥
मलं कोष्टमतं सर्वं दहस्यम्मिरियेन्थवम् ॥

गोमूत्र गोयर, दूज वही वी कुयोदक इन पांच पदार्थों का माम पंचगवर है इन खब पदार्थों के ऊपर वतलाये हुये थेद-मंत्रों द्वारा लेकर पान करने से हिलांतियों का सब पाप नास हो जाता है। श्रीर श्रीन हम्बान जेसे जला देती है येस ह्वारा के सब दोगों को अस्मकर देता है। इसका माहास्य तो इतना बढ़ा है कि बसिष्ठ जी इससे चायडालकी भी शुद्धि पतलाते हैं!—

> गोमुत्र' गोमयं क्षीरं द्घा सर्पिः सुरमेष्ट्रकम्। एक रात्रीपनासद्यस्वपाकमपिशोवयेत्२ऽ-१३

#### स्कन्द पुराण \*

विज्ञादि याचमानस्य यदि यच्छन्तिनो हिनाः। कामाझ यदि वा फ्रोधाद् प्रद्यं पात् प्रच्युते मंत्रात् ॥ वहत्वस्योद्वमवंपारं सर्वेषां तत्र जायते । तस्माद् भ्यागतो यस्तु दुराद्दि विशेषतः॥ तस्य शुद्धधिः प्रदातव्या प्रयत्नेन द्विजात्तमैः 🖁

अर्थे—को कोई अपनी शुद्धिचाहता हो और ब्राह्मण लेग काम चा कोधवाह पे या पतित होने के सबसे नहीं देते हैं तो उन लोगों को ब्रह्महत्या का पाप लगता है। इसलिये को कोई शुद्धि के लिये आवे,—विशेषतः दूर से—तो अंड ब्राह्मणी को उचित है कि उनकी शुद्धि की ज्यवस्था दे देवें।

### पद्मपुराणगणिकाकीशुद्धिब्रह्मसण्ड अ०६

पक गणिका थी वह पक्षवार किसी देवालय में वली गई वहां पान खाने के बाद चूने को शीत पर उसने पोत दिया जिसके प्रभाव से वह सम्पूर्ण पापों से मुक्त होकर मरने के बाद बैक्कपड़ को बसी गई!

विज्ञशुत धर्मराज से कहते हैं—
तथा पापानि अजिंतानि जन्मतः सुवहून्यपि ।
किन्ता कर्षायलोकेश यदस्याः पुरावमस्ति तत् ॥ २० ॥
गण्डिकदाधर्मराज स्वतंत्कारस्विताः ।
कांविरशुर्रं जनामाशु जारकांशी धनाधिनी ॥ ११ ॥
तत्त्र हेवालये तस्मित् स्थ्यता ताम्बूलभक्षणम् ।
छत्त्रा तच्छ्रेपचूर्वं तु दरी भित्ती तुकीतुकात् ॥ ३६ ॥
तेन पुरायममावेश गण्डिका गतपातकाः ।
वैद्वर्ण्ड भवि सामावि निर्मता तव दर्वतः॥ ३६ ॥
मक्त्या यो वै हरेगीदे द्याच्चूर्वं भ्रयत्ततः ।
पुरार्थ किंवा सवेत्तस्य न जावे द्विज्ञपुंचव ॥ ३६ ॥
अर्थ इसने चहुत जन्मी से वहा पाव किया या
पक्ष दिन यह धनकी इच्छा से जार को खांतार्श हुर्र किसी पुरी
में गई। वहां के देवालय में छहरी और पाव बाकर चूना

दीवाल में लगा दिया। वस इससे उसका सब पातक नष्ट होगया। श्रीर वह यमद्दार से युक्त होकर बेकुछ की श्रीक कारियों घन गई। जब पान का जुना करासा दीवालमेंगीत देने या मनियर के द्वारपर कीचड़ लगा देनेसे सब पाप से छुट-कारा हो गया और झन्न में बैकुएंट मिला तो यवनादिकों का शुद्ध होजाना कीनसी बड़ी बात है। इन कथाओं पर तिनका चिरवास हैं वे शुद्धि से कहाथि इनकार नहीं कर सकते। पान काकर जरोसा जुना झाला की मीतपर लगा हो या पिरका क्षीचड़ द्वारपर सना हो वस सब पापकी निवृतित !! किर यवन ईसाई बेवारों की क्या कथा !

#### पद्मपुराण ब्रह्मलएड अ० २

विष्णु मन्दिर के लीपने से खब ही पांची की निवृत्तिपूर्वकाल में हापर में व्यवक नाम का चोर जो क्वास्वहारी
मिश्रम असायमाणी कू र परदारनामी योमांसाशी हातारी
पाखपड़ी दिजातियों का वृत्तिच्छेरो न्यासापदारक ग्रत्यागतहत्ता वेरवाविद्ममलोतुष था विष्णु के मन्दिर्ग अवसुदाने
गया। पैर में लगे हुए कीचड़ को देवगृह में पोंख दिया जिससे
कुड भूमि लिस होगई। मन्दिरमें शुख कर, विष्णु का पीताम्बर
केकर, उसमें सब माल वांधकर जानेकी तथार हुआ कि
विष्णु की माया से महर्र देवा मेरिर गई और उसके शब्द
से लीग काम उहे महर्र देवा माना उसे सांपने कार लाया
कोर वह महत्त्वात तब यमदृत उसे पकड़ कर ले चले। तब
धाराज के पृद्धने पर चित्रगुटन ने कहा-

हरणार्थं हरे र्ट्राच्यं नतोऽसी पापिनां वरः। ब्रोडिमतः कर्दमी राजन् पादयो हरितः हरे:३८ ì.

षम्य विसासा मूमिः विलिच्छद्दविवर्जिता। तेनपुरय प्रभावेन निगंत पावकं महत्। बेहुष्टं प्रति योग्योऽसी निगंतस्तव दएडतः२६ सृष्टानि यानि पापानि विधाषा पृथिवी वत्ते हृतान्यनेन मृहेन सत्यमेतन्मयोदितम्॥ १४॥

संसार में बृह्माने ज़ितने पाप बनाये हैं उनसव पापां को हसने किया है यह में नुमसे सत्य कहता हूं परन्तु विष्णुका हच्य हरण करने के लिये यह गया और वैर में तुनो हुए कीचह को बिच्छु मन्दिर के हारपर पोंछु दिया जिससे बित और बिह् मुद गया। उस गुरूप के प्रभाव से हसका सब पातक नाग हो गया अब यह आपके दगढ़ से बाहर है और बैकुएड जाने के पोन्य होनया!

श्चुरबास चवन तस्य पीठं कमकनिर्मितम् । दृदी तस्मै चोपिषट्ः तम्र पुत्र्यो यमेनचः । उसकी बात झुनकर यमने उसे झुवर्णेनिर्मित झासम दिया । उस पर वह वैटा औरयमने उसकी बूजा की ।

पवित्रं मन्दिरं मेच पादयो स्तवधिरेणुमिः इतार्थोसिम इतार्थोसिम इतार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थोसिम स्तार्थेसिम स्ता

अर्थ—यमने कहा कि आज तुम्हारें चरण की धूलि से मेरा घर पवित्र हुआ। में इतार्थ हो गया इसमें संग्रय नहीं है। हें साथो अप तुम विच्लुलोक को जाओ। यह कहकर धर्मराज में सुवर्ण निर्मित रथपर चढा कर विच्लु लोक का उसे मेंज दिया। जब इस प्रकार अनजान में पैर पींचू देने से पेसा चोर बैकुरड चला गया तो। जो। भिक्त के साथ इरि मन्दिर का लेशन करते हैं उनको क्या गति होगी में नहीं कह सकता। पापकी निकृष्ति के लिये जिन समातियों के पास पैसे पैसे दुसले हैं, शुद्धिके नाम से क्यां नाक मीं चढ़ाते हैं।

#### पद्मपुराण ब्रह्मलएड अध्याय ७

राधारमीक्षत से गोहस्थादि पातकांकी निवृत्ति—एक बार एक जीकावतो नाम की बेश्या किही नगरम गई और स्त्रियों की राधाठम्य के मन्दिर में राधा की पुजा करते हुये स्कार पुढ़ा कि तुमलोग क्या कर रही हो तथ वत रखने वाले वाले—

विद्रवास्त्रधातजं सैव स्त्रीहत्याजनितं तथा । पतानि नाग्रयत्यापुकृतायाश्चाप्टमीनृष्णम् ॥३०॥ गोधातजनितंपापं स्तेयजं ब्रह्मबातजम् । परस्त्रीहरणाञ्चेव तथा च गुरुतरुपजम् ॥२०॥

गोहत्या चोरी मू पहत्या परकीहरूप गुरुकी गमन विश्वा-संघात स्नीहत्या म्रादि से उत्पन्न पापको यह मत नाश करता है। यह सुनकर उसने राषाष्टमी का नत क्या। उसके पाप सूद गये म्रीर वह मरने पर सर्गकीक को गई।

🎇 वेद पाठ से दिजातियों की शुद्धि 🎇 -

स्तमाति सरहस्याति सर्वपापैः प्रमुख्यते (सं० २२५ जो ऋषेद का अञ्चास करे, अथवा यहावेदका, अपवा सरहस्य सामवेद का अन्यासकरे जो वह सब पापी से स्ट साता है।

पावनार्मी तथा कीर्त्सी पौदर्य सुक्रमेवच । जप्त्वा पानै प्रतुक्रमेतकपित्र्य माबुक्कान्द्रसम् १६४० २२ पावभानी वा कार्त्सी बाहुकर सुक्त, वा सपित्र्यमाबुक्कान्द्र-ससूक्त को जपने से सब् पाप सूट जाता है ।

कौत्सं जप्तार इत्वेतत् वास्त्रितं च प्रतीयृषम्। माहितं शुद्धस्यस्य स्रुत्यवेषि विशुष्यति ॥

मजुः ११—२४६ कौत्सक्तानेके "अप ना शोर् वदसम् १ इस सुन्तको, विष्ट क्रुपिके" प्रतिक्तोनेभि क्यं विच्छा, इस ब्रह्मको, माहि-इंत्यामबोस्तुं ' इस स्वक्तको, 'हु इयस्यः एतोम्बन्हं स्तवाम शुद्धम्म' इन तीन अहवाको को, महीने सप्तेमतिदिन १६ वार अपकर सुरापी नी शुद्ध हो जाता है।

चकुरद्र-स्वास्पवासीयं क्षिबर्चकरप्रमेवच । इ.पडत्य सुवर्त् तु छलातु सवति तिर्मतः ॥ २५० इत्रास्य सुवर्त्ते चुलकर्णं इस्यवासस्य पहितस्य "दस्य सूक्तको विवर्धकर्या" यरद्राप्रती बुल्मा इस संवको प्रतिदिन एकवार महीते सर तक तपकर हुन्द्र हो वाता है—

हविष्यान्वीयनम्बस्य नवर्मेह हतीतिच । तपिता पौद्यं चून्तेतुम्बते गुस्तत्स्पः॥ हविष्यान्तनदरं स्वविदेः इत १६ खचाडों, "नतमंहोन

हुरित्न्" इन ऋउ ऋचाओं, शिव संकट्य, तथा पुरुष सूक्त इन सूक्तों को सपकर व्यक्तियारी पापसे सुरता है। पनसां स्थूल सूष्माणां चिकीर्यन्तपनोदनम् । श्रवेत्यृचं जपेदच्दं चरिकचेदमितीतिवा ॥२५२॥

स्पृत महापातकादि सूक्ष्म उपपातक श्राविकी नध्द करनेकी इस्त्रा रखते पाला "अवते हेलो वस्त्य नमीकिंग ह स प्रत्याको, "यिकिबंद वस्त्या नमीकि ॥ इस्त स्वाको, यिकिबंद वस्त्य वेग्ये जने" इस श्रद्धाको, "इतिवा इतिमे मनः" इस सूक्तको साल भर तक प्रतिदिन एकवार अपकर ॥

प्रतिगृह्या प्रतिप्राह्यं सुक्त्वा चान्नं विगर्हितम् । ज्ञापंस्तरस्समन्दीयं पूयते मानव रूपहात् २५१

श्रप्रतिप्राह्य ( महापातिक्यांका घन) को प्रहण करके श्रीर विगाहिंत ( सांख सविरा, स्तेच्डादिका श्रम्त हत्यादि ) श्रव को सांकर के 'तरस्वसम्बो घायति" इस ऋवाको तीन दिन तक चार बार अपकर उस पायते मुख्य पवित्र हो जाता है॥

तर अपकर उस पापस मनुष्य पायत्र हा जाता ह। सोमा रौद्रेश तु वह्वेनामग्समध्यस्य शुष्यति ।

स्वक्षा माचरक् सातमर्थन्या भितिचर्चम् ॥२५४॥ । ''दोमाच्हा धारमेथामस्वर्णम्' इत्यादि ध्वाचाची ''क्यंमण् व्यर्ण भिन्न'' इत्यादि वित्र स्वाचित्रं को नदीमें स्तान करके एक सदीने दक भव्येक का जप करके खनेक पाप चाला भी शुद्ध हो जाता है।

संत्रे: ग्राकलहोमीये राष्ट्रं हत्या चुतं द्विवः। सुगुर्वप्यपहल्येनो सत्त्वा व नम हत्यृत्वम् ॥॥ १५६ ॥ देवतस्य, ह्यादि ग्राकलहोममंत्री से वर्षं सर तक घृतहोम करके " नम इन्ह्रस" इस अधाको चंप्रं भर जय कर द्विजीति महापानक को सी नाम्र कर दालता है।

महापातक संगुक्तोऽजुगच्जेङ्गाः समाहितः। ग्रम्यस्यान्दं पाचमानीं मझाहारो चित्रुध्यति॥॥ २५७ ॥ महापातकी, भिक्षा मागकर खाता हुआ, गाय के पीछे पोवे वर्षमर तक सेवा करके पावमानी स्कूतको जपकर शुद्ध होजाता है ॥

दुष्ताता र । सद्सदितां विरम्यस्य यञ्जूषां वा समाहितः । साम्नाचा सरहस्थनां सर्वपापैः प्रमुख्यते ॥२६६॥ ऋग्वेद् वा यञ्ज्ये द चा साम बेदको तीन तीन वार सम्यास करके द्विज्ञ सब पापी से कुट्रजाता है-

गंगा दर्शनसे शुद्धि।

तीयं प्रत्यास्मायं विच्लुपुराष्ट्रम् ।

यताकाऽज्ञानतोवापि मक्त्यामक्त्यापिवा कृतम्
गंगास्तानं सर्वविधं सर्वयाप्रम्णाग्यसम् ॥ १ ॥

श्वान्त्रायक्वस्त्रस्तु यक्षरेत्व्वायस्याग्यसम् ॥ १ ॥

श्वान्त्रायक्वस्त्रस्तु यक्षरेत्व्वायतं नवस्मी ॥२॥

मक्तित निर्वेवाः स्वयं यथा वाश्यरंत्वव्यतं नत्।

गंगाया दर्गना त्वस्तु सर्वपापैः ममुन्यते ॥ ३ ॥

वादे जानमं चादे अनजानमं, चादे भक्तितं चादे अमित्तः

से, गंगा स्नान सब प्रकारके पापौ को नाम कर देता है ।

सहस्तों चान्द्रायक्रतसे जो स्वरित्को शुद्धभ क्त्या है यदि

बहं गंगाताल पीत्रे तो वह चान्द्रायण् सदस्य १९वके बरावर्वे।

होगा या नवीं, में नहीं कह सक्त्वा क्ष्यांत्व सहस्तं वान्द्रायण् मत्वस्त्रः।

स्वानी प्रयोगा जनस्ते व्राप्ताः श्वाद्वे सोता वे ॥

जैसे गरह को देखकर सर्प विष्हीन हो जाते हैं वैसे ही गंगाके दर्शन माधसे महुष्य सब पापों से खूट जाता है—

ँ प्रयार्ग तीर्थ

मत्य पुराख अ० १०४

वर्शनात्तस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनात्तथा । स्रिकालम्भवाद्यापि नरः पापात्ममुज्यते १२ प्रयाग तीर्थके दर्शन, नाम कीर्तन तथा मिट्टी के कुनेसे नर गर्पेति वह वाता है ॥

योजनानां सहस्रेषु गंगायाः स्मरणात्ररः। अपि हुरकृतकर्मा हु तस्रते पदमां गतिम् ॥१४॥ जो हजारो योजन से गंगाका स्मरण करता है वह कुकर्मी होने पर भी मोस्र पाता है।

गंगा बंगेसियो ब्रू याहुयोजनानां ग्रहैरपि। सुच्यते साथ पारेम्यो बिच्छुलीक् स्वगच्छिति॥ जो सेकड़ों योजन परसे गंगा का नामज़ तो खब पागों से इटकर विच्छु लोककी मात्र होता है

भविष्य पुराण

स्तानसम्बं या गायायाः पापंत्रहाबचोहसबस् । युराधवं कथंयाति चिन्तयेयोवदेवि ॥ १ ॥ तस्याहं प्रवदे पापं प्रहाकोदिवधोह सबस् । स्तुतिवादिमामं सस्वा क्रम्भीपाकेषुतायते प्राकृत्यं नरकं सुकृत्वा ततो वायेत गर्वसः॥

जो ममुन्य ऐसा कहता है कि बंगा स्वान से ब्रह्महायादि बड़े २ पापों का नाग कैसे हो सफता है उसको करोड़ों बहु हरया का पाप होता है और जो लोग इन बचनों को अवंधाद अवंदि प्रशंसा मात्र कहते हैं वे लोग हुम्मीपाक नरक में जाते हैं और कच्च मर नरक में रहक अच्च में यहहा होते हैं। इस्यादि चननों से गंगास्तान व तीर्यमान सब मकार के पापों हो नद्द करने वाला सिन्द होता है यही बात बृहकारहीय पुराव में भी लिखी हैं। प्रायश्चित्तानियः कुर्यान्तारायग्र परायग्रः तस्य पापानि नश्यन्ति श्रन्यथा पतितो सर्वेत् यस्तु रागानि निमु क्तो झनुतापस्रमन्तितः सर्वभूतवपायुक्तः निप्युस्सरस्रतत्यः सहापातकयुक्तो ना नायुप्यवाकरेटिः सर्वेभ्यक्ष्यते सची यनो निष्कुर्त्तं सनः ॥

जो अनुस्य अगवद्ध अक्त परायण होकर प्रायक्षित करता है उसके सब पांप नष्ट हो जाते हैं अन्यया वह पतित होता है। जो अनुस्य राग इत्यादि से तिमुक्त पश्चात्ताय करता हुआ सब अती पर क्या कर विष्णु का स्मरण करता है वह यह रे पतिका तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है इन वचनों से विष्णुमक्त मनुष्य आव का सब पांप नष्ट होता है यह बात विष्णुमक्त मनुष्य आव का सब पांप नष्ट होता है यह बात विष्णुमक्त मनुष्य आव का सब पांप नष्ट होता है यह बात

> ब्राह्मण् के चरणाप्तत से युद्धिः । नव्यन्ति सर्वपापानि द्विज्ञहत्यादिकानिव । कृषमान्नं भजेडुयस्तु विमानिस्तित्तं नरः ॥॥। योनस्वरणी चौतोकुर्याद्व्यस्तेन भक्तितः । द्विज्ञातेर्वेचिम सत्यते समुक्तः सर्वपातकैः॥१०॥

> > ×

प० पु॰ त्र० स॰ ४ त्र० १४ त्री माहसम् के चरक् के क्षमाग्यकल को प्रह्म करता है उद्धके महाहत्यादि सव पाप नाम हो जो ते हैं। तो मनुष्य द्विज के दोनों चरवों को मिलत पूर्वक घोट में सत्य कहता हैं, कि वह सब पातकों से सुक्त हो जाता है।

### **%** पश्चात्तापादि से शुद्धि **%**

( मनु० ११ अ०)

च्यापनेतानुतापेन तपद्याध्ययनेन वा । पायकृत्युद्धयते पायान्तव्यादानेन बापदि २२७ इतपने पाय के कथन से, प्रश्वात्ताय से, तप से, अध्ययन से दोन से पायी पाप से हुट आता है।

वधा यथा नरोऽधमें स्वयं हत्वानुमागते। तथा तथा त्वा त्ववेबाहिस्तेना धर्मेष ग्रुक्यते २२८ मतुष्य जैसे असे अपने क्विये हुयं झचने को कहवा जाता है तैसे २ वह तस अधर्म से बृदता जाना है जैसे सांद मेजुली से।

यथा यथा प्रमस्तस्य दुष्कृतं नार्षं गर्शतः । तथा तथा प्रारीरं तत् तेनावमेष प्रुष्मयो २५६ जैसे जैसे उसका प्रमा दुरं नार्मे से हदता जाता है वैसे वैसे उसका प्रतीर उस पाप से बूदता जाता है। हस्तावार्ष हिसंतव्य समास्वाराससुक्यते।

नैवं कुर्या पुनारिति लिब्स्या पूर्यते हिन्छः ॥ जो तथा करके प्रकाशान करता है वह उस तथा से झूड काता है अर्थात अन में किर देसा न कर्र गा, इस प्रकार प्रतिवाकरके उससे लिवुन हो जाने पर पाप से कुठ जाता है। ग्रुह्मि को यहां तक सरस कर दिया कि अलक्त प्रायशिवत सर्वतान हो जोने में ग्रुह्मि को यहां तक सरस कर दिया कि अलक्त प्रायशिवत सर्वतान होजनेन शुद्धः (अहि, अ००-११) जो अत्यशिवत करतो में अग्रास्त हो जायों हु ज्याची न ज्याप कर सके या और अत्यादि न कर सके वह केवस प्रकाराम करने से जैसा कि मन का आंच है, पवित्र और शुद्ध हो जाता है।

### - 🎇 रापनाम से शुद्धि 🎇

प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तथः कर्मात्मकानिवै । यानि तेपामशेपाणां क्रुप्णानु स्मरणं परम् ॥ चि० पु श्रां० २ ग्रा० ६

पराक आदि जितने भी अयदिवात करने के अत कहें गये हैं उन सभी से बहकर श्रीकृष्ण नाम का स्मरण है। श्री राम राम रामित ये वहन्त्वपि पापिनः। पाप कोडिकक्ष भ्यस्तेणां स्तरणं अनुसर्।। ग॰ पु॰ की पापी लोग राम राम कहते हैं वे करोडों पापी से अपन हो लागे हैं।

> राम राम कहि वे जमुहाहीं। तिमहि न पाप पुंज समुहाहीं॥ उस्रदेनाम जपत जग जाना।

बाहमीकि अये शहासमाना ॥

हवपच शवर चल यवन चहु पामर कोल किरात ।

-पाम कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥

पाई न केहि गति पतित पावन नाम भन्नि छुनु शह मना।

गिर्म कहा पावन वीच ज्याव नहारि स्त तारे धना ।

श्राभीर यवन किरात खत्त श्वपचादि श्रांत श्रघरूपजे कहि तेऽपि चारेक नाम पावन होहि राम नमामिते

राम एक तापस वियवारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी।

रत्यादि तुलसीकृत रामायण के प्रमाण हैं किरात दूरणान्त्र पुलिन्द पुल्कसा आभीर संकायवनाः ससादयः । येऽन्येच पावा यदुपाशयाश्रयाच्छुध्यन्तितस्मैप्रम-विष्तुचे नमः ॥

श्री मद्द्रभागवत का यह श्लोक वललाता है कि किरात इए श्रान्त्र पुलिन्द पुल्कष्ठ आसीर करू यवन खस श्रादि महा गांगी तथा श्रीर दूसरे महावायी जिस्र विन्सुके नामके श्राश्रय से हुद्ध हो जाते हैं उस विस्सुको नमस्कार है—

# क्र कृष्ण नाम से ग्रुद्धि क्र <sup>™</sup>

विधानं कृष्ण्यंत्रस्य वस्यामि शृखु पार्थिव । श्रीहृष्ण्यं नमो ह्येष मंत्रः सर्वार्थसाधकः॥ क्कप्लेति संगर्स गाम यस्यवाचि प्रवर्तते । भस्भी मवस्ति राजेन्द्र महावातककोटयः ॥ सक्तक्रजीति यो ब्रूयात् भक्त्यावापि समानवः पापकोटिवितिषु को विष्णुलोकमवाप्तुयास्॥ श्रावमेषसहसागि राजस्यगतानिव । भक्त्या क्रम्कृतनु जपना समाप्नोतिन संशयः॥ गर्थाच सन्यकानां च प्रामागां चायुतानिच । र्गगा गोदावरी कृष्णा यसुना च सरस्वती ॥२२<u>६</u>॥ कावेरीधन्द्रभागादि स्तानं कृष्येति नो समय्। हुन्होति पंचकुजायबा खर्वतीर्थफलं समेत्.॥३००॥ कोटिजन्मार्जितं पापं भानवोऽभानतः क्तम् । मक्त्या कृष्समनु सप्त्वा दहाते तुल राशिवत् ३०१ श्रमस्यागमनात्पापाद्मक्ष्याखाँ च सक्ष्मात्। सक्तकृष्णमन् जपन्या सुच्यते नात्र संशयः ॥३०२॥ मावारी-शी कृष्णाय नमः यह मंत्र सब काम को सिद्ध करने वाला है जो मिक से एक वार भी कृष्ण का नाम तेता है उसके करोड़ी पोप छूट जाते हैं और वह मुक्ति प्राप्त करता है। पांच चार कृष्ण का नाम ले छे तो सब तीयों में स्नान का कल मिलता है, अरम्या गमन से गोमांसाहि अमध्य भक्षण से को पाप होता है वह एकवार कृष्ण का नाम लेने से छूट जाता है।स्या उस्क कथन सत्य नहीं है है फिर मुद्धि में क्यों होग अबाई जाती है।

रामनाम की कैली महिमा है कि एसका जए करने वाला कैसाह नीच वोनिका क्यों न हो शुद्ध होकर पिक है। जाता है। इसी रामनाम के प्रतापसे निताई और मिताई हो महास्माओं ने मिलकर बंगाल में कितने ही सुस्वस्तानों को शुद्धकर वैष्णव बना बाला है। आजका हिन्दुओं ने किंद्र को स्वां समक रवा है। वे शास पुराची को हो दे बते हस्तिये छात्में और प्रराणी में शुद्धि के हतने प्रमाण होते हुए भी पेसे कमजोर चने बैठे हैं कि मित दिन अपने में से लोगोंकी खोते चले जा रहे हैं। गंगा स्लान और दर्धन, से कैसाही पापी क्यों न हो प्रियंत्र होकर विष्णु तोक का अधिकारी वन जाता है तो क्या नाम मानके ईसाई और सुस्लक्ष्मान गंगा में स्नान करने से शुद्ध नहीं हो

फिर क्या कारण है कि आज कलके वाहाण उक प्रमाणों के रहते हुये मी मुद्धिक में टांग अज़ाते हैं और सुहुव करनेवाओं को गाली देते हैं। हसका कारण स्वयं पुराख ने ही बतसा दिया है। ये सकते सब पासकडी हैं। देवी मागवत बतलाता है:—

कलावस्मिन्महासागा नानासेद समुस्थिताः ।

नान्ये युगे तथा घर्मा वेदवाह्याः कथंवन ॥ पिएडताः स्मेदरार्चः चै पाखण्डानि पृथक् पृथक् ॥ प्रचर्तयन्ति कलिना प्रेरिताः मन्द्रचेतसः ॥

दे महाभाग । इस किंतुरा में धर्म के अनेक भेद हो गये हैं और जुर्गों में पेसा न था। मन्द्रुद्धिवाले पण्डितों ,ने किंतुरुप के ममाव से अपने पेट के लिये अनेक मकार के पासपड जड़ा किये हैं।

पूर्वं ये राक्षसा राजन् ते कही ब्राह्मणाः स्वृताः । पाण्ययक्तिरताः प्रायो भवन्ति जनवंत्रकाः ॥ ब्राह्मरावादिनः सर्वे बेहवर्मविवर्जाताः ॥ वृद्यिकात्रकात्रुराः मानिनो वेदवर्जिताः । शुद्रसेवायराः केविच् नानाधर्मत्रवर्तकाः ॥ वेदनिन्दाकराः कृराः धर्मब्रुष्टात्रवादुकाः ॥

वदानियात्वात भूरीः वसम्रहारियाद्वाराः व जो पहले समाने के शाक्षस थे वे ही कलियुन के माझ्या हैं ये प्रायः पाकषड में लगे रहते हैं, लोगों को उपते हैं, भूठ बोलते हैं, वैदिक घर्म से रहित हैं, ये ऑडस्वरीलीक में चहुर समयडी नानाधर्मप्रवर्तक वक्तवाही, और घर्म अच्छ होते हैं।

पाठक विचार करें कि पुराब का उक्त कथन ब्राह्मच महासम्मेलन पर घटता है था नहीं ? उक्त प्रमायों के रहते हुये ये लीग शुद्धिम का विरोध, बाल विचाह चुदुविचाह का समर्पात सभा सहवासवय का विरोध क्यों करते हैं। हमारे पूर्वतों ने कमी भी वाल विवाह न किया और वे सत्ता श्राश्च वर्ष की कन्या में गर्भाचान करते थे परन्तु ये लोग इन सब बातों को नहीं मानवे हसलिये उक्त पुरोध का कथन सर्वया साय है।

जनता को चाहिये कि पेसे ब्राह्मणों के पंजे से क्वे और

इनकी दासों पर विज्ञास न करे।

#### \* बतस्वरूप \*

पिछले लेकों में पाठकों ने पटाक चान्द्रायण आदि अतोंका नाम पढ़ा होगा परन्तु यह न जानते हैंगों कि ये सब अत कैसे हैं और कैसे किये जाते हैं। अतः यहां पर वन सनका स्वरूप् विधा जाता है।—

#### \* प्राजापत्य \*

च्यहं प्रात स्थ्यहसायं श्यहमदाश्याचितम् । श्यहं परं च नाश्नीयात्मज्ञापत्यं सरत् क्रिजः ॥ प्राजापत्यप्रत करने वाला अञ्चय्य तीन दिन प्रातः तीन विन सार्यकाल को आजन करे श्रीर तीन दिन स्पतास करे । इस मकार १२ विसका प्राजापत्य अत होता है ।

## ₩ सांतपनकुछ Ж

गेम्हर्व गेमर्थ क्षीर दि खरिं: कुशैन्दम् । पकरात्रीपनाध्यन छुद्धं लांतपनं स्हतम् ॥२१२॥ गेम्ह्रम्, गेनट, दृव वहीं वी बीर कुगका जल इनको पक् साय करके पक दिन सावे बीर कु दूसरी वस्तु न खाने बीर दूसरे दिन वपपास करें इस व्रव का नाम छुद्ध सांतपन हैं।

# **%** महासांतपन( याज्यवल्क्य )

कुरीदक्ष्य गोशीरं दिव सूत्रं शक्द्रसूतम्। जण्या प्ररेक्षिन्यवसेत् स्टब्स् संतपनंत्रपत् ॥ पृथक् सान्तपनद्रव्याः भवदः स्रोपनासिकः। स्राहेन कृष्कुोऽपं महास्रातपनं स्मृतम् ॥ स्रातपन के उक्क सूर्यो सुद्धां से ६ दिन तक उपनास करे प्रयात् ६ दिन इन्हीं को पृथक् पृथक् भक्षण कर उपवास करे और सातर्वे दिन उपवास करे। इस व्रत का नाभ महासांतपन कृष्छ है॥

## \star अतिरुख 🖈

पकें शासमध्मीयात् अवहाषि श्रीण पूर्ववत्। श्रृं चोपचतेत्त्त्वमितृकृत्वं चरत् 'द्वितः ॥२१३॥ पदले प्राजाप्य से समान, श्रात कृत्व करते चाला, तीन दिन सार्यकाल, तीन दिन प्रातःकाल और तीन दिन ख्याचित में एकर प्रात्त साने और तीन दिन चपचारा 'करें।

#### \* तप्त कुछ \*

तत्त्रहर्षं चरन् विभो जलशीरपुरामिलान् । प्रतिज्यहर्षिवेदुच्यान्सकुरःनाथीसमादितः ॥११४॥ प्रतिज्यहर्षमा अनुष्यान करनेवाला विभ समादित विचादो कर एक बार स्नान करे और तीन दिन गरमजल, तीन दिन गरम इथ, तीन दिन गरमधी, पोवें और तीन दिन वयवास करें ।

#### \* पराक छुळ \*

यतासमीऽप्रमचस्य होदशाहमसीजनम् । पदाको नाम क्रक्कोऽयं खर्चपापापनोदनम् ॥२१॥। स्वस्य और समाहित चिचले वारह दिन भोजन न करने का नाम पराकात है। यह सब पापी का नाम करने वाला है।

## \* चान्द्रायण बत \*

यक्तेत हासयीतेषस्टं कृष्णे गुक्छे चवक्रयेत ॥ उपस्पन्न स्त्रिस्तत्वज्ञमेतच्यान्द्रायणं स्मृतस् ॥ सार्यं प्रातः ग्रच्याह में स्नान करता हुआ, पूर्वमासी को र्प आस खाकर, इरण्एक्ष में एक २ आस कम करे तो चतु-र्चरी को एक आस रह जाता है तब अमावस्था में उपबास करके हुक्क्यतिपदा से एक एक आस बढ़ावे इसका नाम पिर्या-लिका चान्द्रायस है।

एर.मेन विधि इतस्त माचरेड्यवमध्यमे । इङ्गरकार्वितयश्चरं श्वान्द्रोयणं त्रवम् ॥ वपर्युक्त प्रात्के बटाने आहि विधिका शुक्त प्रशंसे प्रार-म्म करें । इसको ययमध्यान्द्रायणु कही गया है ।

**%** यति चान्द्रायण **%** 

अप्राचन्द्री संगर्नापात्वित्रात् मर्व्यद्रिनेस्यिते। नियतात्मा इविष्यामी यतिचान्द्रायर्जनस्त् ॥२१=॥

शुक्लपङ्क अथवा कृष्णपञ्च से आरंभ करके एक मास तक जितेन्द्रिय होकर मति दिन मध्याह में म ग्रास सामा यतिसा-न्द्रापण कहलाता है :---

# 🎇 शिशु चान्द्रायण 🎇

बहुर। प्रात रहतंत्र्यात् विषदात् विष्रः समाहितः । बहुर्पेऽस्तमिते वर्षे ग्रिशुचान्द्रायणं स्मृतम् ॥ प्रातकात् ४ प्रास तथा सार्यकाल बार प्रास भोजन करे इसका नाम ग्रिश्चान्त्रायण् है ।

इन सबबतों में अब को सामारण नियम है, उसे आगे मतु जी बतलाने हैं :—२२६, रलोक

महाज्याद्वतियाँ के साथ प्रति दिन स्वयं हदन करे श्रीर श्रिहेंसा-सत्य-श्रकोच-श्राजंब का पातृत करे॥ २२२॥

दिनमें तीन चार, रात में तीन वार वस्त्र सहित स्तान करे स्त्री, यूद्र पतितसे कमी मात्रल न करे २३ रात श्रथचा दिन में बैठा रहे सोवे नहीं, यदि श्रशक हो जावे तो स्थारिङक पर लेट जावे, चारपाई पर नहीं ॥ २२४ ॥ साविकी तथा श्रधमपंख श्रादिका जपकरे २२५

पुराखों में १० इजार यवनों की शुद्धि।

मश्न-हमलोग यह अब अच्छी तरह समक गये कि यदन साई मुसलमानादि की शुद्धि शास्त्रों के अनुकुल हो सकती है। अब यह सतलाइये कि पहले के लोग पैसा क्यों न करते हे।

उत्तर-पहले लोग ऐसा करते थे। वे खब लोगों को प्राय-रिवस करके अपने धर्म में लेलेते थे-क्योंकि शास्त्र इसी लिये बनाये गये हैं। देखो अविज्य पुराण प्रति सर्ग पर्व जएड ४ अ २१

सरहवत्याव्रया कथयो सिश्रदेशमुपाययौः।

= होककृत्य स्वयं प्राप्तो श्राह्मावर्त्त स्वरेसहरूका ॥

वर्षाकृत्य स्वयं प्राप्तो श्राह्मावर्त्त सहोरतमे ।

त सर्वे तपसा देवीं हुए-दुसुर्व सरस्वतीम् ॥

स्वयर्कानते देवी प्राप्तमूता सरस्वतीम ।

स्पत्नीकात्यताय म्लेन्कार् गृह्यवर्षान्याकरोत् ॥

काक्ष्महितकरा सर्वे बस्युवर्षपुत्रकाः ।

द्विसहस्नास्तदा तेषां मध्ये सैश्या चसूचिरे ॥

तत्मध्ये चाव्यया सुद्धाः कश्यपत्वकः ।

तरस्वातंत्र चुन्या द्वाद्यान्य सहासुन्यम् ।

तदा ग्रसन्नो मनवान् कपनो तेव विदायस्य।

तेवां कक्षार राजनं राजपुत्रप देवते॥

श्री सरस्वती की त्राह्मा से महासुनि कर्यती मिश्र देश को गये। वहां क्या व्याख्यान द्वारा दशहजार म्लेच्हों को वशमें करके शुद्ध किया। इसके बाद वे सब सर्वश्रेष्ट ब्रह्मावर्त में क्षागये। शुद्ध हुसे उन क्लेच्हों ने तपस्या द्वारा सरस्वती देवी की उपासना की। पांच वर्षके वाद देवी ने मसन्न होकर दिवा की उपासना की। पांच वर्षके वाद देवी ने मसन्न होकर दिवा के सिहत उनमें से कुछ को शृष्ट्रवर्ण में ग्रामिनक दिवा ने से स्व कारीगरी से जीविका करने लगे और बहुत समान वाले हुये। उस दशहजार में से ही हजार वैश्वयण में ग्राबिल किये गये। उनके वीच में जो शृश्चनाम का आवार्य (मुखिया) था वह काश्यय करवजी का वड़ाही सेवक था। उसने वारह वर्ष तक उनकी सेवाकी। इसके वाद करवजी है, जो बेद वेतनाओं में चर्षश्रेष्ठ थे उसे राजा वना दिया और राजपुत की उपाजि ही। इन ख़्लोकों से साफ साफ अकट होता है कि पहले ही से सनावन धर्म में शुद्ध होती है। इसीके क्षाने और है विश्वे-

नाम्ना गीतमाचार्यो दैत्यपक्ष विवर्धकः ।
सर्वतिभेषु तेनैव यंत्राणि स्थापितानिये ॥ ३३ ॥
तैपांमध्ये गता ये तु बौद्धारखासन् समस्वतः ।
शिखासूत्र निहीनाश्च वमुद्धवंश्वरंकराः ॥ ३४ ॥
दशकोट्यः स्मृताः आयोः वसूद्धवंश्वरंपित्यतः ।
पंचलकास्ततः श्रेषाः अयगु निरिम्मधंनि ॥ ३५ ॥
चतुर्वे द ममावेन राजन्या बहि वंश्वतः ।
आर्थोस्तास्ते तु संस्कृत्य विन्ध्यादेदेशियो कृतात्र्
तत्रैव स्थापयामासुर्व ण क्यान्ततः ।॥३॥।
अर्थे—गौतमं आसार्य दुआ उसने सम्युक्षं तीर्थो पर मठ

बनाया जो लोग : उसमें गये सब बोद्ध वन गये सबने. शिसा सब का परित्यान किया । इस प्रकार १० करोड़ आई बौद्ध कन गये : तब शिय ५ लाख आये जो बौद्ध नहीं वने थे वे आबू पहाड़ पर गये और वहां चतुर्वेद के प्रमाव से श्रानियंग्रज राजाओं ने बोद्धों को शुद्ध किया । इन पतिनों को फिर शुद्ध करके वर्ष्यमं में स्थापन किया । इसीके आगे इलोक ४५ से यतलाया गया है कि जब आयों वर्ग में स्थेपकों का राज्य हो गया और स्टेच्डों ने भी बोद्धोंके समान सानों पुरियों में अप नी मस्तिन्दें बनालीं तब सब आयों में एक कोलाइल मच

> यजाविकारयामानुः ससंभवेव पुरीपु च । सदको ये गता लोका स्ववं तैम्स्टेन्ड्तांगताः है, महस्तोवाहर्ल जातमार्योचां श्रीककारिचम् । शुस्ताते वेन्यावस्यार्ये कृत्यार्थेत्यस्याः ॥ दिन्यं मंत्रं गुरोप्येव पठित्या प्रयमी पुरीः । इस कोलाहत् को सुनकर स्वयंबेतम्य के सेवक स

तव इस कोलाहल को झुनकर छुज्युधीतन्य के सेवक सब बेलाव गुरुले दिव्यं मेत्र पहकर उन सब पुरियों में चले गये । रामानन्दस्य मिच्यों वैचायोध्यायासुवानंतः।

रामानन्दर प्रज्या वचावाचायस्यात्रात्रात्र । इत्या विकामेर्च मेत्र वैच्छवां स्तावकारयत् ॥ भावे विम्मृत्वविहं च स्थेतरवर्तं तत् मवत् । भवदे च तुक्तीमाला विहा राममयीहताः॥ स्त्रोव्हास्ते वैच्छवा चासन् रामानृत्रमुमावतः। श्रामात्रस्य वैच्छवाः सुस्था अयोष्यायावान् विरे ॥

उनमें से रामानन्द्र का शिष्य अशोध्या पुरीमें गया वहां म्हेन्ह्र्यंके उपदेशीकी खनडन करके उन सनको वैच्छन धर्मी बनाया। माथे में क्रिश्लाकार तिसक दिया। गर्छमें सुससीकी माला पहना कर रामनामका मंत्र दिया। वे सम्पूर्ण स्टेन्स् रामानन्त्र के प्रसाव से वैन्सव वन करे और श्रयोध्या में रहने लगे।

निस्वादित्यो गतो धीमान् समिष्यः कांचिकां पुरीम् ।

म्लेच्ह्यंत्रं राजमार्गे स्थितं तत्र ददर्गद ॥ ५० ॥
विलोगं स्वग्रारेभैंत्रं हत्या तत्र च चावततः ।
वंश्वायस्वागरिकाः ललाटे कपटमालिः।
गोपीवलक्षमात्रो हि मुले नेपां रराजसः॥
सदये ये गता लोका विष्णवात्रच अमृषिरे॥

निम्बाहित्य कांची पुरीको गया वहाँ पर स्तेञ्डों के विरुद्ध उपदेश देकर खबको ऋपने वरामें करके वैश्वल बनाया। उनके मस्तकं पर खंशपश्रके समान तिलक, करठ में मालात्या गोपी वस्तामका मंत्र सिखाया और वे सब बेंच्यल बन गये।

विष्णु स्वामी इरिद्वारे जगाम स्वग्रीवृंतः। तत्रस्थितं महामंत्रं विलोमं तष्यकार ह ॥ तद्यो ये गता लोका आसन् सर्वे च वेण्यतः

तद्वा य गता साका आस्त्य त्वा च वण्णवाः विष्णु स्वामी इरिक्षाः में गया और म्हेक्क्ष्णे के विरुक्ष प्रचार करके खबको विष्णुव वसाया । इसी प्रकार वाणी भूष्ण आदि विद्यानों ने काणी आदि स्थानों में जाकर सहस्रों म्हेक्क्षें को शुद्ध किया ।

मविष्यपुराण प्रतिसर्ग पर्व अध्याय ३ में मुसलमानों के

शुद्ध करने का यह वर्णन मिलता है

लिंगच्छेदी विस्तादीमः रमभू वारी सद्वपकः। उच्चालापी सर्वमसी मविष्यन्ति वासम॥ विना कौलंब पशवस्तेषां अष्या मता मस। तस्मानमुसलबन्तो दि जातयो वर्मदृषकाः॥ स्रिन्तहोत्रस्य कर्ताचे गोव्राह्मणुहितैषिणः । समञ्जूद्रांपरसमाः धर्मकृत्यविद्यारदाः ॥ म ॥ द्वापराख्यसमः कालः सर्वत्र परिवर्तने । गेहे २ स्थितं दृष्यं धर्मत्रचैव जने जने । प्रामे प्रामे स्थितो देतो, देशे देशे स्थितो सखः स्वार्षं धर्मकरा स्केच्छा वसकुःसर्वतो सुखाः ॥

मावार्ण यह है कि लियाच्छेरी ( जिनकी खुलत हो गर्द हो बाही वाले बांग देनेवाले, खुलर के विना सब प्रकार का मांस खाने बाले मुखलमान झार्य वने और आर्य धर्म के रक्षक हुए।

#### نفک

# पाचीन कालमें आयों की सम्यता को विकाश

आज कल जिन देशोंमें, आर्यसम्पना का एक दम हास हो गया है, उन्हीं देशोंमें पूर्व कालमें आयं सम्पना का ज़ारों से प्रचार था। आज कल कुछ लोग समुद्रगण करना पाव और वर्ष दिनायक कर कर अपनी अयोग्यता का परिचय देते हैं, उन्हीं को आंख लोलने के लिये हम यहां पर पं॰ राम गोपाल बााली रिसर्च स्कालर लिखित द्याकन्द कालेज धर्म शिक्षावली सं० १२ से कुछ अंग पाठकों के लासार्य उह्रवृत करते हैं।

श्रफ्तगानिस्ताम बोतन आदि देश जहां इस समय जान श्रीर माल का मय है कभी आर्यदेश थे। गान्धार में, जिसे श्राजकल कान्धार कहते हैं, आर्य लोग रहते थे। कान्धार देश के राजा खुवलकी पुत्री गान्बारी से खुतराष्ट्र का विवाह हुआ था। ग्यारहवीं श्रतान्त्र में भीमग्राह और त्रिलोचन पालशाह काबुल में राज्य करते थे। उन दिनों काबुल को राजधानी उदमांडपुर थी जिसे आजकल उत्तर कहते हैं।

इन दृष्टान्तों से मालूम देता है कि किस मकार कांतुल और कान्यार देश आयों की सम्यता से मरे हुए थे। अष्टास्थायी अन्य का बनाने वाला महर्षि "पाणिनि" भी आर्थ पठान था, वह पेशावर के समीपस्थ "अखातुर-जिसे आज कल "ताहुल" कहते हैं, गांव का पहने वाला था। कांतुल में आर्थों के पीछे बौसों का पहने वाला था। कांतुल में आर्थों के पीछे बौसों का अव्हार हुआ। बौस लोग धर्म से बौस थे, पर सम्यता में आर्थही थे। इसी कांतुल में बौस कितुकों के कर्म विद्यार और मठ थे, जिनमें सहलों सिकुक रहकर शिक्षा पाते थे।

काहुल को पुराना नाम कुमा था। बुद्ध जात और बुद्ध पाल नाम के हों बीद्ध काबुल से चीन को गये थे। वहां जाकर उन्होंने चीनी भाग में दो बोद्ध पुस्तकों का अनुवाद किया था। अफ्फानिस्तान भी सब आर्थ ही था, जो पीछे बौद्ध हुआ। सन् ७५१ ईस्बी में उत्तर पूर्वीय अफानिस्तान के राजा के पास चीन से एक भिजुक भारत आया था। इस मएडल में "धर्ममतु" नामक सिकुक सब का नेता था। इन बहाहरखों से पता लगता है कि यह सारा का सारा इलाका कमी आर्थ था।

तुर्किस्तानमी आर्थ सम्यता से सर्पूर था। इसी इसाके पूर्वीय हिस्से में, कञ्चर नाम के गांव के पास, भूमि में दवा हुआ एक संस्कृत का अन्य, मि० बावर को १न्६३ ई० में मिला था। इस अन्य का नाम " नवनीतक " है। इसमें विकास का नाम विकास के सिताना सिक्स करता है कि कभी आर्थ सम्यता वहां से मिलना सिक्स करता है कि कभी आर्थ सम्यता वहां सी थी।

कुत्सम में जिसे ब्राजकल स्रोतन कहते हैं " शिक्षानन्द "

नामक एक बड़ा विद्वान प्रदत्ता था। इसने 'त्रिपिटिका' का चीनी भाषा में अनुवाद किया था।

सध्य परित्या में " ह्यूगोविकलर " नामक अप्रेजने " योगाज " नामक जगह में जब खुदवाई करवाई तो वहां से एक एत्यर मिला जिस्सप "हिंदराहट" और " मिदानो " देशों के दो राजाओं की सन्य खुदा हुई यो। उस स्थिम सन्द, वक्स, मिल और नासत्य देशों का नाम लेकर शक्य साई हुई है। इससे एता लगता है कि मध्य प्रिया में आर्थ सम्यता का कभी पूरा जोर था।

तक्षशिका, जो रावलिंपढी जिलेमें, सरायकाका स्टेशनके पास है, वहांसे लेकर कुमा (कानुक) तक तक्षवंशीय श्रांक्यों का राज्य था। दतने दलाके को तक्ष खब्द कहते थे। इसी तक्षवएड का विगड़ा जो हुआ नाम आज कल तासकन्द है।

चलल में भी आर्थसम्प्रता थी। बलल का पुराना नाम बाद्धीक था। पाण्डु ने जिस माद्री से विवाद किया था, बहु अरुप की बहित थी। शब्य बाह्योक जाति में से था। बाह्योक का नाम तो संस्कृत के पुराने अन्यों में बहुत आता है श्रीर इसमें तमाम आयलोग रहते थे यह भी सिख है।

ब्रसीरिया में भी श्रायं सम्यता थी। वहां के पुराने राजाओं के नाम 'सोशाच' श्राचीत्म, सुतरण, तुपरत आदि सिद्ध करते हैं, कि वे लोग भी संस्कृत बोलते थे और इसी प्रकार के भावी बाले थे।

चीन का तो कहना ही क्या रियह तो या ही आर्यदेश युधिष्टिर के राज्यक्षिरेक पर, चीन कार्शसम्बद्ध राजा आर्यावर्त में आया था, पेसा महाभारत में लिखा है। चीन का प्रसिद्ध लेखक 'ओकाकुर' लिखता है कि लोयांग देशमें कभी इस इजार शार्य परिवार रहते थे।

"बुद्धमर्" नामक पक भारतीय सन ३६८ ई० में चोन में पहुँचा था। उसके पीछे सन ४२० ई० में 'संगवमां' सन ४२४ ई० में "गुण्वमंन्" जो कि कावुल के महाराजा पीत्र था, स्विहल और जावा हीयों को देखता हुआ चीनमें पहुँचा था। सन ४३४ ई० में बुद्ध सिखुकियोंका एक संघ धर्म प्रवार के लिये धीनको गया था, जहां भारतीय चीन में गये, चार काहियान ह्यून्सांग ईस्लिंग आदि चीनी यात्री भी भारत में शिक्षा पाने के लिये आये थे। इसले मालूम होता है कि चीन में भी आर्थसभ्यता का कभी भारी असर था।

#### जापान ।

लापान के प्रसिद्ध बिद्धान "ताकाकछु " लिखते हैं कि मारतीयों का जापान के खाय बहुत गहरा सम्बन्ध रहा है। समय १ पर भारत से बिद्धान लोग जापान देगमें थिका फलाते रहे हैं। उसका कहना है कि ' वोधीसेन परद्वाज नामक न्नाइय जो जापान में नाइया पुरोहित के मान से प्रसिद्ध है एक और पुरोहित के साथ बम्या है रास्ते से शासका में आया था। वहां से नारा में आया था। वहां उसने जापानियों को संस्कृत पढ़ाई थी। शिक्षा देते २ वहां उसने अपनी सारी आयु गुजार दी और अन्त में वहां ही उसकी मृत्यु हुई। नाराम जब तक भी उस ब्राह्मण की समाधि बनी हुई है जिसपर प्रश्लेताक्षम चया लिखे हुए हैं। सम एक ईर्ज में दिह्मणी मारतका बोधिकर्म नामक हैं। एक पुरुष पहुंचा था। वहां उसकी राजपुत्री शोटीकु से वातचीत भी हुई थी। जापान के "होरिज" मन्दिर में बंगाली

लिपि के प्रन्य अवतक भी पड़े हुए हैं। जावान पर भारत की न्या उपकार है इसके लिये ताकाकछु का पक लेख "हाट बापान श्रोत दु इण्डिया" पढ़ना चाहिये।

मिश्र देश में यदापि इस समय इस्तामी सम्यता है पर पुराने काल में यहांमी आर्थ सम्यता का ही असर था। मि० बारसबुज ने मिश्र और कालसीया पर एक प्रम्या लिखा है इसमें स्टि की जो पेदायश उसने लिखी है, बेसादी स्टि की उरपरिका चर्णान सरपथ आख्रल ११-१-१-६-१ में मिलता है। इस लेख से जाहिर है कि किस प्रकार वहां कभी आर्थमान थे। बाग्राये जो एक मसहुट मिश्री बिखान हैं सिखने हैं कि मिश्र वेरा के लोग जारता से मिश्र में आये थे।

संस्कृत की एक पुरानी महम्मस्य की कया ब्राह्मण् प्रम्थोंमें पाई जाती है। चोड़े से परिवर्णन से यह कथा यूनान मिसर, श्रायरहिंड वेबोलोनिया के पुराने खिलालेखा व पुस्तकीं मैं निसती है।

#### 🗱 जावा 🎇

हिन्द तथा प्रणान्तमहासागर के बीच सारतीय हीए समूर्वी में आवा एक मुख्य हीप है। संस्कृत प्रम्यों में हसका नाम प्रवहीप आता है। शिक्षद्व चीनी यात्री फ़ाहियान ने भी इसे प्रवहीप ही लिखा है संस्कृतमें बक्का क्रयं है "जो" यवका ही अपन्न अपीठ्ठे जावा बना है।

जावा द्वीप का खेब फल ४६, १७६ वर्ग मील है। यह द्वीप पूर्वीय तथा पश्चिमीय इन दो आसों में क्टा दुआ है। १ इसकी अधानी " बटेविया" है। इसकी सन्से कर्रवर्ष पूर्व कलिङ्ग- देशीय एक आर्यों का इत बहुत सी नार्योक पर सवार होकर पहले जावा में पहुँचा थान उन साहसी भारतीयों ने वहां जाकर जंगलों को सांफ किया, ग्राम और सड़कें बनवाई अक्छे भरने और नदियों पर आवास स्थानवना कर इस

भूमि को सुन्दर देश बना दिया। 👵

संमय २ पर भारतीय वहां जाते रहे। मारतीय कार्य संभ्यता के भानावशेष अब तक भी इसी बात को सिख कर रहे हैं कि भारतीय सम्यता का वहां साम्राज्य था। 'फाहियान' जो गंगा के मार्ग लड्डा और फिर वहां से जावा होते दीन गया था, सिकता है कि हिन्दुओं का जावा पर अधिकार था। जिस नौका पर वह दीनी यात्री सवार था उस नौंका के नाविक आर्य थें। यथि वहांके मंदिर इस समय हुटे पड़े हैं, लोगों की माया और धमं बदल गये हैं, पर तो भी ध्यानपूर्वक अञ्चरीतनने पता साता है कि अभी तक भी सावा में प्रत्येक धातमें हिन्दु सभ्यता के चिह्न पाये जाते हैं।

जावा के आदम निर्वाचियों में यह कथा अब तक भी प्रचलित है कि चन ७५ में कोर्जीसक "नाम का गुजरातका

प्रमावशासीराजा ऋाया था।

जाना के प्राचीन इतिहास हो इसी तरह से पता चलता है कि ६०६ ईस्वी में गुजरात के राजा ने अपने पुत्र को ६००० साथियों के साथ जाना सेजा इसी प्रकार समय २ पर भारत से लोग नहीं जाते रहे।

छ बोटा—सारतीयों का पोतिकतान तथा बाहरजाना इसके जिये देंबो श्री राषाकुछद कुकाजी की जिल्हों "यु हिस्ट्री खाफ हन्यदेशन शिपिक्र" और एंच० बी० सारदा की "हिन्सू सुरोतिकारिक्री"।

जिस प्रकार भारत में आयों के बिचार बदलते रहे वैसेही।
इनके साथ सम्बन्ध रखने वाले आर्थ बदले। मारत में
मृतिंषुता आरम्भ हुई फिर-जावा में: भी यही भाव- उरान्न हुआ। जब मारत में मन्दिरों की स्थापना हुई तब वहां भी मन्दिर बनने लगे। बिग्रोप फरके यह बार्च जैन और वीस-काल में हुई हैं। विशेष इसके वहले तो धारतीयों में मूर्ति 'का हो में थी।

इस समय भी जावा में को कोज हुई है उसमें बौद्ध भीट हिन्दू संस्कारों के मन्दिर मिले हैं। बोरो बोहार भीर कम्बनम में बौदों के और बेनुमस बेजेलन काडू जीके जोकारता हुए। कमता सामारंग सुरावाया, कोदरी तथा पीवियांकी आदि प्रान्तों में हिन्दू मेंदिर मिले हैं। इस सेदियों को प्रकार के सिक्षा केया हैं। इसमें के बहुत से लेख सेदियों को प्रकार के स्वाप्त कर ही। इसमें के बहुत से लेख सेदियों पढ़े प्रकार के स्वाप्त कर कीर स्कार लेहदके मिन्दी साम में पड़े हैं। इस लेखों में बीद कीर हिन्दू भी सम्बन्ध वार्त हैं।

१७ वीं प्रातान्त्र तक बार्यसम्पता तथा भारतीयों का समाव जावा में रहा। पीड़े पन्त्रवर्धी शतान्त्री में मुस्तकार्यों ने इस हीए पर आक्रमक किया। प्राप्ती भ्रमान्यता के मुस्तकार यहां मी सुस्तकार्यों ने जावा निवासी हिन्दू और बीक्षों पर अमेह प्रकार के सम्बाद्या किये। मन्तिर तोड़े और उन्हें अपने इस्तामकार्य में बलात्कार से प्रविष्ट किया।

अपन स्वातान के अनन्तर हव लोगों. ने अपनी हिए इव कुछ समय के अनन्तर हव लोगों. ने अपनी हिए इव हीएकी ओर उठाई। वन्होंने भुसलमानों को परास्त करके हसः हीय को झपने आधीन कर लिया। इस- खनय यह हीय उव-सरकार के आधीन है। इस हीएमें बीनी, युसलमान, योरोपीय-और जावा के झादिम निवासी लोग निवास करते हैं। स्वातान में श्रभी भी संस्था मूलनिवासियों की श्रधिक हैं।

# 🎇 काम्बोज जाति हिन्दू बनाई गई 🎇

काम्योज स्रांत्रिय भी वाहर से आये और आर्थ जाति में इज्म हो गये। आजकल ये कम्योज [कमो] हिन्दू जाति की उपजाति है। अस्तवरमें इस जाति की कानमें स हुई थी। दिस्तुनाति में अब इनसे कोई मेद भाव नहीं समम्मा जाता। ये काम्योज आर्थजाति में आकर इतने रह अङ्ग यने कि ह्न्योंने विदेशों में जाकर विदेशियों को भी आर्य यनाया। 'स्थाम' के उत्तर पूर्व और दक्षिण में पक बहुत विस्तुत काम्योज या कमयोजिया देश है। उत्तरप फ्रांस की प्रमुता है। उसका संयुक्त नाम इएसो चावना है। इस विस्तुत देश का उत्तरी भाग टानिकन, पश्चिमी भाग अनाम और दक्षिणीभाग कोचीन चायना अथवा कम्योडिया कहलाता है। इसी अनाम और. कम्योडिया में किसी समय हिन्दुओं का राज्य था।

'जावा' की आंति इस द्वीप को भी भारतीयों ने ही बस-सायां था। इँडो-वायना में १२० लाख अनामी १५ लाख कम्बोडियन, १२ लाख आवह, २ लाख चम और मताय, १ इतार हिन्दु और ५० लाख असभ्य जंगली जादनी रहते हैं। अनामी कम्बोडियन और लाजस नामके अधिवासीवीड हैं, जो एक हजार हिन्दू हैं, वे सब के सब तामिल हैं। चम और तलावा लोग प्राय: मुसल्समान हैं, उनमें से कोई १५ हज़ार चम, जो अनाम के वासी हैं, बहुत प्राचीनचर्म माहायांच्यमें क अनुवायी हैं। वे सब कैन हैं और अपने को 'चम नात' कहते हैं। 'कम्मोदिया' का संस्कृत नाम कम्बोब है। इस देश के रिला लेख तथा मुर्तियों और मन्त्रियें की बनावट से संसार के सम विद्वानों ने निश्चय किया है, कि वहां भी हिन्दू क्या मीड पमंद्रुवाधी लोग रहते थे। कम्बोब का प्रधान राजा विसक्ता सीनी भाषा में नोम वयान्त्र हिल्ला है, इसने अपना नाम "भुववर्मा" रखा या। भाषों बंदा का राज्य वस देश में उसी से आरम्भ होता है। भुतवर्मा ने ही निशेष रूप से वहां आर्थं अथ्वता का प्रसार किया है। वह राजा अपने आरमे होता है। भुतवर्मा ने ही विशेष रूप से वहां आर्थं अथ्वता का प्रसार किया है। वह राजा अपने आरमे होता है। इस राजा अपने आरमे होता है। इस राजा अपने से का नाम उपने से मां वादाय वहाया था। ४३५ ई० के प्रथा है पर है वह इस वंग का वहां राज्य रहा। इतने काला में एए राजाओं ने राज्य किया।

ईसा की छुडी शताब्दि में रसी बंध में एक राजा हुआ है जिसका माम "अवक्मों" था। मतीव होता है, उस स्नम्प आर्यादत देश की तरह उथर भी पौराणिक थर्म फैल गया था।

ह्रसीसे वहाँ भी जब जर्मो द्वारा ग्रिक्सिंदर की स्थापना का वर्णन मिलता है। ग्रिक्सिंग के साथ २ एमायख महाभारत । और पुराश प्रत्थ भी रजनामे थे। वसने मंदिर में एक माहाय की नियुक्ति की वो प्रतिदिन इन प्रत्यों की कथा किया करता था।

सातवीं शताब्दि में इसीकुल में पक "ईवान वर्मां" नामक राजा हुन्ना। उसने प्रपत्नी राजधानी का नाम बदलकर अपने नाम से हंतान पुर रखा। जो भारतीय कामको में परे थे वहां भी नामरों के नाम उन्होंने भारतीय नाम पाइडरङ्ग, विजय, अधारपत्नी आदि ही रखे थे। वहां से जितने शिलालेख प्राप्त हुए हैं सब संस्कृत में हैं श्रीर उनपर श्रन्य भारतीय शक राजा का वर्ता गया है।

एक शिला लेख से यह आध निकला है कि भारत का।
एक चेदवित् "अगस्त्य" नामक प्राह्मण् था। उसका दिवाहः
सातवीं शताब्दि में काम्बोज चेरा की राजपुत्री "यहोमती"
से हुआ था। उसका पुत्र नरेन्द्र वर्षा हुआ जो वड़ा होकरराज्य का अधिकारी बना। दशवीं शताब्दि में यहाना नदीं।
तदबादी वं विवाकत काम्बोज में गया। उसने वहाँ
हतनीप्रसिद्धि और मान प्राप्त किया कि वहाँ के राजा राजेन्द्र
वर्मा ने अपनी पुत्री "हम्द्र सस्त्री" का विवाह उसने कराया।

ब्राह्मणों का इतना आधिपस्य था कि राज्यासियेक इनके विना न हो सकता था। पे० दिवाकर पं० योगेश्वर और पं० वामशिव के नाम उद्खेखनीय हैं। इन तीनों का राजापर आपी अभाव था। नरेन्द्रवर्मा, गणित व्याकरण और अभावाल पड़ा हुआ था। ये तीनों राजापरिवत व्याकरण और अध्येष के पिएका थे। शिखालीकों से पता सिल ता है, कि व्याकरण को अधिवशस्य अहासाय व्यान स्वान स्व

कम्बोडिया के निवासियों के जन्म मत्यु, आदि संस्कार हिन्दू धर्मशास्त्रों के असुसार होते थे। उनका विश्वास था,

कि मरने के पीछे पाणी शिवलोक में जाते हैं।

भारत में स्पी २ मूर्ति पूजा का प्रचार हुआ स्पी २ वाहरी उपिनेशों में भी आते जाते सारतीयों में, यह आज पैदाः होता गया। मूर्तियों में वहां किय, "उमा शकि, सागरः में नाम पर वेठे विच्यु असेश, स्कल्द, नन्दी, तथा बुद्ध कीः मूर्तियां मिक्षी हैं। वहां के "आंगकोरवार" के मंदिर का समाचार जानकर तो पूरा ;निय्चय होता है कि वे आर्यिकस तरह बढ़े बढ़े थे।

"श्रंगकोरवार"के सग्रदहर काम्बोडिया प्रदेश में है। यह 'सरदहर १५ मील के वेरे में है। इस मंदिर की नींन १० वीं 'सदी में हिन्दुओं ने रसी थी। "अंगकोर वार" ही उन दिनी करबोडिया की राजधानी था। इस मंदिर को हिन्दू राजाओंने 'बनवाया था । संसार में खाअतक की कोई पेसी ईमारत नहीं जिसके साथ उसकी उपमा हो जा सके। मिसर के "पिरैसिड" भी इस इमारत के सामने हेच हैं। फ्रांस का रहनेवाला "हेन-री मोहार' कहता है, कि इस मंदिर के मुकाबले में केवल "सालोमन" का मंदिर हो सकता है और कोई नहीं। कई सोग जो इसे वेकते हैं कह देते हैं कि इसे वो देववूतों (फरि-इतो ) ने ही बनाया होगा। यूनान और योमकी कोई भी पुरानी इमारत इसका मुकावला नहीं कर सकती। इसकी सीढ़ियों दीवारी और दहानों में बहुत से शिलालेख हैं। वे शिलालेक संस्कृत भाषा में है। इससे पता चलता है, कि वहीं आर्य सभ्यता का उस समय पूरा बोर था। इस संविर के संबन्ध में तो एक प्रन्थ शिखागया है। जिसका नामही "शकु कीरबार " है। इसमें इन जनडहरों के अनेक चित्र हिये गये हैं। सबसे खुवी की बात इस मंदिर में यह है कि इसके मध्यान सब से बड़ा भवन है यही पूजासवन है। क्स भवन में कोई मर्ति नहीं। इस मंदिर की खोज करनेवाले कई फ्रांसीसियोंका क्यन है, कि इस पूजामवन की वनावट से पता लगता है. कि यहां बिना मूर्ति के सगवान की प्रार्थना की आसी थी।

#### चम्पा

खरपा वयनिवेश की नींव दूखरी शताब्दि में रखी गई थी इस समय इसे "ब्याम" कहते हैं। बम्पा परिवाग के दक्षिण कीय में विद्यमान थी। इसके तीन प्रात में किसमें "इन्द्रपुर" " "सिहपुर" प्रसिद्ध नगर थे। इतिष्ण में "पायहुरङ्ग" प्रांत था, किसका "वीरपुर" नगर प्रसिद्ध था। मध्यगत प्रांत का नगरिवार" था। इसमें "विजय नगर और जी विनय" वन्दर गाह थे। बम जाति के लोग पहते यहां झाकर बसे थे।

इस उपनिषेश में भी हिन्दुसभ्यता का साम्राज्य था। "अद्भवर्मन" राजाने निसन में एक मंदिर बनवाया था जिस का नाम "भद्रे श्वरण था। इस राजा का पुत्र "शङ्कराज" था लिखा है कि इसने भारत में आकर गङ्का की यात्रा की थी।

चन्पा में उसी धर्म का प्रचार रहा था जो कम्बोज में था। देवी, देवता, शिव, विष्णु आदि बही पूजे जाते थे, जो काम्बो ज में थे। दोनी उपनिवेशों में हिल्हू धर्म था। उसमें भी ग्रीव धर्म की प्रचानता थी। यहां किम्बदन्ती है कि आरतीयों के चम्पा जाने से पूर्व "पो—नगर" में मगवती देवी की पूजा होती थी।

चम्पा में मी ब्राष्ट्राण, क्षत्रिय वेश्य तथा सूत्र वर्ण माने जाते थे। यहाँ का भी प्रचार पर्याप्त था। एक शिलालेल में लिखा हुआ है, कि वहां के "चिकान्त वर्माण राजा का विचार था कि श्रश्कोच यह सन कर्मों से श्रन्छा कर्म है और माह्मण की हत्या से बढ़कर कोई पाप नहीं। ब्राह्मणों का सत्कार खूव था। वड़े पुरोहित को श्रीपर पुरोहित कहते थे।

जिस समय चस्पा शतु औं से जीती गाँ, तो सगवती की मूर्ति अगमियां को चंच थे गई। असीवक भी अनामी लोग देवी को पूजा करते हैं परन्तु सामायिक "आनामियों" को प्रव इस वात का भो झान वहीं है कि यह देवी कीन है।

इंसबी सन् म्११ के एक शिक्षालेख पर नारायण और गंकर की मूर्षि है नारायण को इन्छ के क्य में मकट करा कर हाथ पर गोवरधन पहाड़ उठनावाडुआ है। ई० ११५७ के एक क्षेत्र में राम और इन्छ का चर्चन है।

चीन के याची "{—चिट्ठ" ने लिखा है कि सातर्थी शताब्दि के जानमें बस्पादेश में बीद भी अधिकतर आर्थ समिति के साथ ही सम्बन्ध रखते थे। उसका कथन है, कि आर्थसर्वास्तिवादनकों में बहुत थोड़े होग थे।

चरपा के हिन्दू तथा बीद धर्माजुयायियाँ का परस्पर बहुत मेल जोल था! ईसबी म्हर में दक्षिणी चर्या में दक लेख निकला है जिसमें लिखा है, कि एक "बुद्ध निर्वाण" नामक पुरुष ने अपने पिता की स्मृति में दो विहार बनवाये धे एक जिन के नाम पर और बुखरा "शंकर के नाम पर।

स्रोतहर्वी शताब्दि के अन्त में "माईर जबराईस, ने हस देश का देखा और उसने चताया कि तब तक भी हिन्दू मध्यता के चिन्द निद्यमान थे।

# अनार्यों को आर्थ बनाने में

द्यक्टर भएडार कर एम० ए० की सम्मचि । डाक्टरसाहब के न्यास्थान में पुराखीं शतहासी तथा

शिलालेखों के आधार से मुसलमानों के राज्य से पहिले (कलियुग में ही) समय में विदेशीय या विजातीय अनायोंको आर्य वनानेका विधान है और इस इस से यह परिणाम निकालते हैं कि जब आज से हजार वर्ष पहिले श्रनायों से श्रार्थ्य बन जाते थे तो श्राज उन का इसी विश्विसे श्रार्थ वनाना कोई पाप कर्म्म नहीं है। डाक्टर खाहिब पुराणों के उवाहरखीं से आभीर शक, यवन, जातियों के आने और महाराजा अशोक के लेखों से ब्रोक लोगोंका नाम योग (यवन) सिद्ध करते हुए इनका हिन्दू होना वताते हैं और इसके आगे महाराजा मिलिङ् (जिल्ला का राज्य पंजाब और काबुल में था) का पहिला नाम मिनिडर लिखते हुए शंका के शिला तेया.वा सिक्कों पर से पाली मापा में िसे शब्दों से बताते हुए सिख करते हैं कि वहुत बाद विवाद के पीछे वह बुद्ध धर्मानुयायी । हुआ धरी नहीं, किन्तु काली के बहुत से शिला लेखों से बननों का सिंहधेर्य व धर्मा झादि नाम रख हिन्दू होना लिख होता है। और वहां एक छेल से यह भी तिश्रय होता है कि सेतफरण का पुत्र हरफण (वहालोफनंस) बहुत सा दान पुरुष करने से हिन्दू बनाया गया।

जुलर—के थिला लेख से चिटल और चंदान नामक पचनों को गुद्ध कर चित्र और चन्द्र बनाना सिद्ध होता है और इनके जीवन से आर्थ्य पुरुषों से खान पान होना सी प्रतीत होता है।

नाशिक-( जिला ) में एक शिलापर यह छेल है।

"सिघं त्रोतराहम दत्ता मिति यकसं योग्रकश धंम देव पुतस इन्द्राग्नि दतस धर्मासमार्गः। इससे प्रतीत होता है कि उत्तर (सरह्द) से झार हुए यदन के पिता को संस्कार कर धम्मदिव और पुत्र को ह्या-लिवत यनाकर आर्थ पनाया, उत्तर के नामां से यह भी प्रतीत होता है कि सिन्ध के पार मुक्से ही शेलमहम्मद और रीजमयदुस्ता नहीं वसते थे।

नाधिक-के एक और खिला लेख से प्रसिद्ध क्षत्रप राज पंग्र के दिनीक, नश्यान, सहरवत, सावि राजाओं को गुद्ध किया गया और मह्यान की कत्यासे अध्येमहर्च ( वणवदात ) नाभी आर्य का विवाह दुखा। इन राजाओं के नाम से २४ हजार सिक्क समी मिले हैं। नह्यान के जामाना ने एक बार २०००० तीन साख गीए दान कर के दी थीं और हर वर्ष सद्ध प्राप्तास को भीजन करावा करता था। इन का राज्य ५० वर्ष तक नासिक में ग्हा । पीढ़े गीठक जुन ने इनकी विकास दिया, रन क्षत्रपीका एक येश उद्धायिती में ब्ला गया। बहां उद्धार दुष्टर हुष्ट इन्स उनका वहां स्वा दो सी वर्ष राज्य रहा, यह स्वां के संजय से ३८६ वर्ष पढिले का समय है।

क्षत्रप शब्दका कार्य-कवाचित् कोई कहे कि यह क्षत्रप लोग शुरू से ही कार्य थे इनका मोजन करने में कोई वाप नहीं इस-लिये हम क्षत्रप शब्द का ऋर्य कर देते हैं।

क्षत्रप-नाम्य साधारण हाष्टि से तो संस्कृतका प्रतीत होता है पटन्तु जास्तव में संस्कृत के सारे साहित्य (कोष स्वाकरणादि) में यह कहा कहीं नहीं पाया जाता, हां स्वत्य वा जप्रप यह राष्ट्र कारसी आया के इतिहास का [Satrup] प्राप्त्र पक प्रतीत होता है जिस्का अर्थ है राजाधिराजों के हाथ का पुरुष या राज्याधिकारी या प्रतिनिधि प्रतीत होता है फिर साजकत जिस मकार आर्यावर्तके युवप बीन आदि सम्राटों की सेनाओं में ज्ञाकर प्रतिष्ठा पा उच्च श्रधिकार पा रहे हैं इसी प्रकार किसी समय विज्ञातीय लोग श्रार्य सम्राटी के श्रार्धीन में रह कर श्रधिकार प्राप्त करते ये यहां तक कि दूसरे द्वोपों में राज प्रतिनिधि वन कर जाया करते थे।

दालंमी—नामक प्रसिद्ध भूगोल प्रम्थकार ने उळायिंगी का वर्षन करते २ तियस्य नीज और पुलुमाई तस्कालीन राजा- होता नाम अधिक अधिन सिक्क और पुलुमाई तस्कालीन राजा- होता नाम अधिक अधिन सिक्क और धिलाओं पर राजा का नाम अधिन लोगों जा आदि पुरुष होती तियस्थनीज होगा । यह राजा क्षत्रप लोगों का आदि पुरुष होते , यह नाम आर्याकरीय वा आर्यज्ञाति का अतीत नहीं होता परन्तु इत्तके पुण का जयदाम और पीज का नाम कददाम था जिससे पाया जाता है कि इनका आधानाम जय तथा वह हिन्दु-होगया था और थोड़े काल के पीछे इसके यंग्र घरों के नाम कद सिंह आदि हुए जो पूरे संस्कृत (आर्य) नाम हैं इनके इतिहास से यह भी सिंह होता है कि क्षत्रप लोग सबसें जल्दी आये निराहरों में मिलाप गए अगले अङ्क में प्राचीन मुक्तें की शुद्धि का उल्लेख करें में ॥

### (२ सा अपंक)

हमते विगर्ताक में डाकटर खाहिब के ध्यावधान से बहुत से पुरुषों तथा खमुदायों को खार्य्य बनाना (विदेशों वा विष्यमी होने पर मी) दिखाया था आज उसके उस्तर्फ में से कुछैक दृष्टान्त ऐसे देते हैं जिन से यह सिन्द हो कि मुसल-मानों के राज्य के कुछ काल पहिले से विदेशी चा विजातीय अनार्यों को आर्थ्य बनाया जाता था।

डाकटर साहिव फर्माते हैं नासिक के एक और शिलानेस

से सिद्ध होता है कि आर्थ्य लोग शक जाति की स्त्रियों से जुले तौर पर विवाह कर लेते थे।

नासिक-के एक श्रीर शिला लेख में लिखा है कि:-- |

"सिन्द्र राष्ट्रः माहरी पुत्रस्य शिवरत्ताभीरपुत्रस्य श्रामी-रेस्वर सेनस्य संवत्सरे नवम ह गिम्हणके चौथे ४ दिवस अयो-दश १३ एताय पुत्रय शकाश्चित्रमेशः हृद्दिना गर्शवणकत्य रेमि-सस्य मार्यया गर्शवणकत्य विश्ववर्त्तमं मात्रा शकनिकया उपासि-कया विश्वपुत्त्वया गिलान भेषकार्षं अक्षयनीवी प्रयुक्ता"

इस लेख से प्रतीत होता है कि अनिवर्मा की कन्या और विष्यवर्मा की माता "विष्णुदत्ता", ने रोवियों के लिये एक "अस्प्रतीवी" (अर्मार्थ फरड) कायम किया था। यह स्थी श्रक्तिका जाति की थी और इसका विवाह आर्य्य अविय से होनेके सबब इसका पुत्रसी वर्मा कहलाया पेखा प्रतीत होता है।

इस लेख में आमीर राजा का संवत् दिया है उस समय महीनों का प्रचार नहीं था किन्तु ऋतु के हिसाब से लोग वर्ष मिना करते थे आमीर लोगों का राज्य शक लोगों के पीछे हिन्दुस्तान में हुआ, आमीर लोग मध्य परिया से हिन्दुस्तान में आप थे, विच्छुपुराख में इनको स्टेच्झों में तिना है बराहमि-हिर भी इन्हें स्तेच्छ ही कहते हैं।

काठियाबाहु के गुंबा गांव के शिला लेख से भी भामीर राजाजों के राज्य का पता लगता है। जिल समय अर्ड न अंकृत्य की लियों को ला रहा था उस समय इन्हीं लोगों ने अर्ड न को सूदा या, यह लोग ही पीछे से अप्तरीर क्या पर और आज सुतारों तर्लाकों ग्वालों और ब्राह्मणों कको पाए लाते हैं-अर्थात इस जाति के महाव्यों ने स्पर्ण आप को स्लेक्ड वर्ग से निकाल कर ब्राह्मण सुन्निय वैश्य और ब्राह्म वर्ण के पद को प्रास्त कर लिया, इसमें बहुत से लोग शृह होने एर भी जनेऊ डालते हैं। यूना के सुनार श्रहीर जनेऊ पहनते हैं। खान देश के श्रहीर नहीं पहनते कुछ काल से इन में इस वात से विरोध भी हो रहा है।

हुक हिन्दू थन गये-हिन्दुस्तान के उत्तर की श्रीर तुर्क लोगों का राज्य था जिसको राजतरिंगिष्ठि पुस्तक में "तुरुष्क" था हुष्या के नाम से लिला है इसी चंद्र कर हिमकाडफिस नामका एक राजा हिन्दू होकर शैव वन गया था यह मसीह की दूसरी वा तीसरी खरी में राज्य करता या इनके विशेषणों में "राजा-बिराजस्य सर्व लोकेकेश्वरस्य माहेश्वरस्य" लिला है इसका नाम हिन्दुओं का सा नहीं है परन्तु यह पक्का शैव हिन्दू था इसके सिक्को पर पक तरक तुर्की दोयी और दूसरी तरफ नन्दी येल तथा विश्रूल हस्त पक पुरुष (शिव) की तस्सीर है जिस से सिक्क है कि यह राजा तुर्कों के बंद्य में पैदा होकर भी हिन्दू होगया ॥

दुसरे देशों के आये हुए सोन ब्राह्मण भी वन जाते थे इस के बहुतसे उदाहरणोंमें से एक "मन" जाति

मगलोक प्राष्ट्रण के लोगों का है, इन होगों ने पहिले पहिले होगये। राजपूरांना, मारवाड़, बङ्गाल तथा संयुक्त प्रान्त में वस्ति की थी, शालिवाइन के

१०२ प्राके के एक जिला लेख से (को नीचे दिया जाता है)। देवोजीया जिलोकी मिण्टयमकस्यो यजिनासेन पुरुषः,

शाकद्वीपस्सदुन्धाम्युनिधि जलयितो यत्र विमा मगाख्याः । वंशस्तदुद्विजानां,मुसि लिखित तनोर्मास्यतः स्वाङ्गासुन्तः,

शान्त्रो यानानिनाय स्वयमिह महितास्ते जगत्यां जयन्ति ॥१॥ सिद्ध होता है कि शाकद्वीण में मग लोक रहते थे चहां से . साम्ब (साम्ब) उन्हें यहां लायां। इस बंग्र में कुः पुरुष मिन्स . विष थे, स्वका कुळ वर्षन मनिष्य पुराख में भी मिलता हैं। साम्ब ने चन्नभागा ( विजाय ) नदी के तट पर एक सिन्स् बनगाग उस समय माळालतोग देवपूजन को निन्द्नीय कर्मा समस्ते थे इस्तिल्च साम्ब को कोई पुजारी निम्ना और उसने शांकहीय से आये हुए मय जाति के लोगों को पुजारी बना दिया। सुलतान के निकट को सुक्यं का भारी मनिद्र था तिले विचली साही में सुसतस्ता ने तोक्फोड़ दिया मतीत होता है बहं बहा मिल्द हैं त्रिसे साम्ब वे बनाया था।

विश्वस्थान में ज्योधिकार वहां कि वटाइ मिहर से प्रिवेड्सों मर्गो का ने भी इसको यावत सिका है कि:-श्रीधकार विष्णोमांगवतान् मंगांश्व सवित्रहोत्मोः

समस्महिजान् ॥ विष्णु की मुर्फ्त की क्यापना आगवन् लोगों के हाय से

भीर सूर्य देवता की मग क्षेत्रों के दाव से करानी साहिये। कराबित सोगों का मग सोगों ने जातिक सम्बन्धमें संदेह

हो इस लिये हम बराबा देते हैं कि हिन्तु-मग लोग स्थान के मग और पर्लिया के मगी [megi]

कीन वे पक हो हैं पर्शियों के । धन्में पुस्तक की भाषा भी वेद की सावा से मिलती है और

"सिश" आदि पुरूप देवता सी "मग" और "संगी" लोगों के पक से ही हैं यह लोग उचर सीरिया, पश्चिमा, मायकर, और नेम तक जैले हुए हैं और उचर हिम्हस्तान तक।

पहिले पहिल यह लोग एक धर्ष की..... डोरी गले में झाला करते ये परन्तु ज्योंडी इन्हों ने आक्षण पहनी प्राप्त की त्योही उसे त्याग जनेऊ (यंशोपवीत ) पहिरना ज्ञारमा कर दिया, इसका सी विशेष वर्षान मेविष्य पुराण में ही मिलता है।

हैंसा के पांचन शतक में हुए लोग हिन्दुस्तान में आये हुए लोगों का और कुछ काल बाद इस कुल के बर धीरी ने हिन्दु होना आरत के वह भागों का राज्य प्राप्त किया। शिला लेकों से तोरमाण तथा निहस्कृत हो

राजाओं का वर्णन श्रव तक मिलता है।

इसोखगढ़ के राजा कर्णवेश ने एक हुए कन्या से विवाह किया था और राजपूर्वों की बहुत सी जातियों में एक हुए जाति भी है इन सब घटनाओं से पाया जाता है कि हुए लोगों को आर्थ्यों ने आर्थ बना लिया था।

हतिहाल में जिस प्रकार आभीर, हुए, शक, यचन वा सुर्क आदि का हिन्दू समाज में मिलकर हिन्दू गुजर लोग संस्कारों को धार हिन्दू बनमा सिख होता क्षत्रिय वन गय है हसी प्रकार गुजर लोगों का विदेश से

गुज्जर लोग चंदकारों को आर हिन्दू बनाम दिख होता हिल्ल बन गय है हसी प्रकार गुज्जर लोगों का विदेश से यहां शाकर हिन्दू बनाना पाया आता है पंजाब में गुजरात शहर और दिख्य में गुजरात मान्त हम लोगों के बसार हुए हैं संस्कृत के गुजर शहर से गुजरात मान्त हम पाया "गुजरात" से गुजरात प्रकृति शब्द बन गया "गुजरात" के लाग हो शब्द बे कर रहा करते वाता है गुजरात प्रान्त हम में शाकर रहा करते हमें गुजरात प्रान्त को शब्द बे कर रहा करते के गुजरात प्रान्त को साध्य बेक्ट पाता है गुजरात प्रान्त को लाग से शाकर आक्रय किया करते थे, गुजरात प्रान्त का पहिला नाम "लास्ट" था। नादी मावा वा लाटी रीति बड़ी अध्वद थी। काव्य प्रकाशादि में स्वका वर्षन भी है। मसीह की बारवर्षों खदीके पिंह हे सका नाम गुजरात पढ़ा, गुजरा लोगों का मारत के भिन्न र प्रान्त पर राजर पढ़ा, सुव नंग्र के १ वेष शिक्त, र राजन र प्रान्त पर राजर पढ़ा, सुव नंग्र के १ वेष शिक्त, र राजन र राजन पर राजन पढ़ा, सुव नंग्र के १ वेष शिक्त, र राजन र राजन पर राजन प्रान्त सुव नंग्र के १ वेष शिक्त, र राजन र राजन पर राजन पढ़ा, सुव नंग्र के १ वेष शिक्त, र राजन र राजन र राजन र राजन र राजन र राजन र राज र राजन र राजन

सद, ४ भोज राजा ५ महेन्द्रपाल, ६ महीपाल छ राजे थे, इनमें से कसीन से राज्य महेन्द्र पाल, के बंश को उसके गुरु कावि-राज शेखर ने श्रपंत चालरामायक में राजुवंश की शाखर मानक इसको "राजुक्क चृड़ामणि"लिखा है परंतु वास्तवमें यह विदेशी ( ग्लेच्झ् ) सोग थे, और इनकी जाति के बहुत लोग गुग्नर नाम से राग्रिया के झज़ाब समुद्रके किनारे श्रय तक वस रहे हैं।

जिस प्रकार अहीर लोग अवने २ कामों से हिन्दुओं की साक्षण, सुनार, तखींच आदि जातियों गुज्जरों का व्यारों में प्रदेश कर गए इसी प्रकार गृज्जरों ने वर्णों में प्रदेश भी वारों वर्णों में स्थान प्राप्त किया, अर्थात्, राजपुतानादि में बहुत से गौड़

ब्राह्मण बने बहुत खे गूजर, क्षत्रिय, लुदार, तर्काण सुनार चा जाट आदि बन गय।

गुडजर राजपुत-राजपुत वंगों में १ पविदार, प्रमार किंवा परमार २ चाहुवान ( चीदाण) ४ सोलंकी पेसी जातियां हैं जितक संस्कृत स्वाबस्य से अर्थ करना पेसा ही है जैसा कुकूर का अर्थ "कीति वेद शब्द करीति, इति "कुकुरो कहा।"। हां इनमें से पविदार शब्द कई स्थानों में युक्तर शब्द का बात तो आता है जिससे पाया कता है कि और स्थानों में निकते की तरह गुडजरों ने राजपूत बंध में भी प्रवेश कर लिया।

इत्यादि तौकिक इतिहासों से सिन्ह होता है कि आर्थ लोग शुरु से कर्म की प्रधानता को अस्य राजकर न केवल अपने भाइयों को शुद्ध कर अपना बना छेते ये किन्तु इतरों को भी अपने प्रभाव में लाकर अपना बना छेते थे, समस्वार आर्यों का अपने प्रभाव में लाकर अपना बना छेते थे, समस्वार आर्यों का अब भी यही विचार है कि इस जाति-हितेषी अपने पूर्वों के सनातन धर्माको जो परम्परासे चला श्राता है श्रव भी इसका विधि पूर्वक स्वच्छना से निवाहे जाना चहिए, इति ॥

# वर्णसंकरता का भय

## 

युव्हिक इतने प्रमाण और उदाहरण शास्त्रों और पुराणों में रहते हुए भी परिष्ठन लोग इसके विदोधी वने, इससे वहकर आध्येष क्या हो सकता है! शृद्धिके प्रचारते इतना हो कर विधा कि दिन्दुलोग इसके समर्थक होगये और मस्सक अपनी आर्रि में से लोगोंको जाने नहीं देते और यदि कोई भूल चूक से बला गया या कोई स्त्री वालक युवती विध्यमियों के वहकावे में विध्यमीं वन गई, तो दिन्दु लोग उन्हों से लेने लगे हैं। यरन्तु अभी तक पक चड़ा सारी प्रश्न इस्तारे सामने हैं, जिसको इस किये बिना शुद्धि बेकार है। जो लोग कई पीड़ियोंसे मुसलमान बन गये हैं, जी तकते श्रंशका श्रव्य पता नहीं है, जो मुसलमानों में पक दम मिल गये हैं श्रथवा यो कहिये कि जन्मके मुसलमानों की माजि इसमें नहीं है। इसका कारण इमारा चर्तमान जात, पांठ का बण्यत है।

जात पांतका तोड़मा उतना आसान नहीं है जितना लोग समफ रहे हैं। अतीत कालसे आई हुई हिन्दु जातपांत को, बाढे उसमें असरवात, आहरबर ही क्यों न भरा हो, पक दम वोड़ ताड़कर अलग कर देना आर्यसमाजियों के लिये सी अ अपन हो रहा है। हसका कारण जातीय चहिल्कार है। उत्ते-मान हिन्दु कीम, जबकि अपनी ही उपजातियों को अपने में

मिलाने से कोसों दूर माग रही है, तब यह कैसे बाहा की जा सकतो है कि यह मुसलमानों को शुद्ध करके अपने में इलम कर सकती है। जब हिन्दू लोग अपने माई बन्तु कुटुस्य से वहिष्कार किये जाने पर दव्ड देकर उनसे मिलने के लिये बरा घर उत्सुक रहते हैं तो क्या मुखल्मानों में यही सामाजिक आ-कर्पण मनुष्य स्त्रभाव से परे हैं। वे कह चाहेंगे कि अपनी जमाश्रत छोड़कर एक पेसे स्थान पर बार्च, वहां साथ देने वाला कोई नहीं ? मुद्द हुवे मुसलमानी की दशा तो "घोषीका कुत्तान घरकान बाद का ' ठीक इस कहाबत के अनुसार देखने में झाती है। क्या उनके खाय वीनसम्बन्ध करने को कोई तैयार होता है। नहीं, फिर मुसलमानी को युद्ध करके उनके जीवन को बरवाद करना क्या सुधारकों का कर्तक्य है ? श्रपने इदय पर हाथ रक्षकर वे स्वयं विचार करें कि सुद्ध हुए भारवों के साथ इनारा यह व्यवहार अमानुविक है या न-हीं ? बड़े बड़े प्रतिष्ठित घराने वाले मुसलमान युसलमानी अर्म की खंकीखंता से ऊव उठे हैं, परन्तु शुद्ध हुये लोगोंकी व्याका श्रतुभव करके वे शाते नहीं। इसिलये श्रावश्यकता है कि लोग कासवांत के बन्धन को दीला करें।

बहु तो पहले दिकलाया जानुका है, वर्तमान बचन हैसाई मुसलमान समदी आयोधी संस्तान हैं। देगकाल स्थानके मेद से सबके रहन सहन तथा समाजिक समंग्री समता होगरे हैं। यदि इस मिन्ना को स्थानार की शिक्षाने सीरे पोरे हटानेका अयहन किया जाने वो संग्रन है कि इस काममें सम्तरात प्राप्त हो प्रस्तु जन वक जात पांतका कुणक्यम लगा रहेगा, तस तक हमारे लिये शुद्धिका क्षुण बन्द ही रहेगा।

तालाव का पानी गन्दा और नदी का पानी साफ क्यों

रहता है ? वालाब के जलमें परिवर्तन नहीं होता, किन्तु नदीके जलमें परिवर्तन होता रहता है । यही नियम समाज का है । यदि कोई समाज अपने नियमों को देश कालके अनुरूप परि-चतन नहीं करता तो उसकी सृत्यु अवश्यं भावी है । संसारमें इसके प्रमाख भरे पड़े हैं ।

इसिलये अपने पूर्वजीके समान देशकाल को देशकार होंने अपने नियमों में परिवर्तन करना पड़ेगा। और शुबिके द्वारकों और बड़ा करने के लिये जात पांठके न्यर्थ ढंकोसले को तोड़ ना पड़ेगा। इमारे अन्यविश्वासी सनातनी तथा कुछ आपं-समाजी भी कहते हैं कि इससे वर्धसंकरता बहुगी। परन्तु लोगोंका यह क्यांत गुलत है। पहले अपनी वंशासली देश लो, लोगोंका यह क्यांत गुलत है। पहले अपनी वंशासली देश लो, व्य दुन्से पता लगेगा कि जिस दोच से आप मुक होना चाहते हैं, वह दोच को आपमें पहले से ही मौजूद है। वर्णसंकरता की स्थित आपने स्थानिक स्मृतिकाल की उपज है। आप लोगा वर्त-मान प्रकार की वर्धसंकरता नहीं मानते थे। इसके लिये इमारे पास सेकड़ों प्रमाण मौजूद हैं। आपकी जिकासो की शानिके-लिये में आप लोगों के सम्युक्त आर्थों की वंशावकी उपस्थित करता है। आप विचार कर देश हों कि आप लोगोंका विचार कहाँ तक सन्य है।

बृह्रपतिकी क्षी ताराको चन्द्रमाने बलात्कार हरण करतिया उससे बुच पैदा हुये। बुच ने इलानाम को खी को गन्धर्य वि' बाहसे श्रहण किया जिससे पुरुरवा पैदा हुये। पुषरवाने उर्वशी मामक स्वर्गीय चेश्यासे सम्बन्ध जोड़ लिया उससे ७ लड़के हुये। उनमें असावसुके तंशमें गाधि हुये जिनको कन्यो साय-वर्ताकी ग्राषी-ग्रह्मोकसे तुई जिससे सुग्रवंग (ब्राह्मणवंग)चता।

गाधिके पुत्र विश्वामित्र हुये जो बाहाण हुये जिनके वंशमें आजभी 🕹 कौशिक और विश्वामित्र गोत्रवाले बाह्यण माने जाते हैं। पुरु रवाके दूसरे पुत्र श्रायुके वंशमें गृतसमद शीनक ब्राह्मण हुये। शोनक के वंशमें बाह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद चारी हुये। इसी 'वंशमें भागम्मि हुये जिनसे चारो चर्कों का वंश चला। श्रायु के पुत्र नहुपने ग्रसुर कन्या शर्मिष्ठा और श्रृकाचार्य की कन्या देवयानी से शादी की। देवायानो से यदुवंग्र श्रीर तुर्वसुवंश चला। यदुवंश की शाला चेदिवंश है जिसमें शिश्पाल हुन्ना। पुरुवंशमें ब्राह्मण क्षत्रिय दोनी हुये। चत्सगर्ग कुपायार्थ ब्रादि ब्राह्मण इसी चंशसे हुये हैं। इसी वंशमें बलि हुये। जिनकी लीमें नियोग द्वारा संग कंग कलिंगादि श्रिवय और ब्राह्मण दोनों हुये । कर्य मेद्यातिथि शतानन्द मौहुगस्य ब्राह्मण इसी धंशसे उत्पन्न हुये ! हुप्यन्तमे शकुन्नला से विवाह किया जिसके वंशमें हुये जो ब्राह्मण प्रसिद्ध हुये । श्रम्याक्षण पुरक्षरिण श्रीर कपि इसी बंशमें ब्राह्मण प्रसिद्ध हुये। कहां तक गि-नार्चे बंशावली बहुत बड़ी है। इस बंशमें चारों वर्णके लोग कर्म धंशसे होते गये। परणुराम ऋदि जो ब्राह्मस माने जाते हैं इनकी वंशावली तो इस भ्रमको और भी बूर कर देती है। भगने पुलोमा से शादी की इससे क्यवन पैदा 'हुये व्यवनने राजा शर्यातिकी कन्यासे शादी की जिससे आप्रवान और द्धीच पैदा हुये। द्वीच से सारस्वत वंश चला। श्राप्रवान ने नहप की कत्या त्रहची से शादी की जिससे श्रीवंत्रहिप पैदा हुये। ग्रीवंसे ऋचीक पैदा हुये जिसने गविकी कन्या सत्यवती से शादीकी जिससे जमदिन हुये जमदिनने राजा रेश की कन्या रेणुका से शादी की जिससे परमुदाम हुये अब बतला-इये वर्णसंकरता कहां चली गई l

राता लोमपादकी कन्या शान्ताले खुष्यप्ट्रंगकी शादी हुई जिससे ब्राह्मण क्या चला। विदर्भ राजकी कन्या लोपामुद्रा से अगस्य का विवाद हुआ। सीमिर की शादी आन्धाताकी अग्रोले हुई लिक्टी ब्राह्मण क्या ला। ऐसे दी सूर्य दार्घरे राजा कन्यापपाद की स्त्री से विश्वप्रने नियोग द्वारों सन्तान वस्यक्की जिससे श्रामेका सूर्य बंग्र चला।

यह थोड़ासा उदाहरत दिया गया है। लेख चढ़ ज़ाने से इसको यहीं छोड़ता है। अब आए इसने परसे विचार कर सकते हैं कि आप सोगोंका विचार सत्य है या असत्य है ? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद्रका पहले कोई अलग अलग वंश नहीं था। इसके लिये प्रमाणका अभाव है। जो ब्रह्माके मुखावि से चातुर्वपूर्य की उत्पत्ति मानते हैं उन्हें उक प्रमाणों पर भली मांति विचार करके अपने हठको छोड़ देशा चाहिये। उनके पक्षका पोपक एक भी प्रमाख नहीं है। गुख कर्म स्वमाव से एक ही बंशमें जासक शत्रिय बैश्य शुद्र हुयेहें। जब ऐसे प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं, तब कोई कैसे कह सकता है कि शुद्ध हुये सबारित्र लोगांको अपनेमें मिला लेने से वर्ण संकरता होगी जो जिस वर्णके योग्य हो, उसको उसी वर्णमें रख देने से छौर तदनुक्त उसके साथ व्यवहार करनेसे शुद्धिकी समस्या ग्रासा-नीसे इल होसकती है। आज कल जिसे इम म्लेच्छ कहते हैं वे द्वचंद्ध की सन्ताने हैं। महाभारत खोलकर देखो। ताल जंघा-विकों के म्लेच्छ बनने की कथा पहले दे चुका हूं।

त्रव अस्तर्में दो चार मन्द्र कह कर इस शुद्धिके लेख को समाप्त करता हूं। शुद्धि स्ववादन है, इसके लिये शास्त्रों के सैकड़ों प्रमाण इस पुस्तक में दिये गये हैं। हिन्दुओं के अन्दर सान पान हुना जुन का ढकोसला अशाखीय है, वर्ष सकरता का सप निराधार है इसके प्रमाण भी सविस्तार आ चुके हैं। भगवान लोगोको सुबुद्धि देवाकि लोग पलपात छोड़कर जाति की उन्नति में साथ दें। सम् ॥

**\*** इति \*

मुद्रक-भहादेव प्रसाद--म्रजु न पेस, कवीर चौरा; काशी ।

# मृत्युविजयी यतीन्द्रनाथ दास

"का वर्षा जब कृषि सुस्ताने। समय चृक फिर का पछिताने॥"

गोस्दामी तलसी दासजी के उक्त शब्दों में श्रापको होच मसोस २ कर पछताना पड़ेगा। ऐसा कीन भारत का लाल होगा जो श्रात्मत्यागी बीर यतीन्द्रका नाम न सुना हो र अपने सिद्धान्त पर घटल, कार्यक्षेत्रमें चंबल, सच्चे धर्मवीर तथा राष्ट्रकीर "यतीन्द्र दास" की इतना बड़ी जीवनी अभी तक नहीं छपी है। पुस्तक के परिचय में इतनाही कह देना यथेष्ट होगा कि इसमें स्व० श्रीयतीन्द्र-नाथ दास का विस्तृत जीवन चरित्र, भगतसिंह तथा बटुकेरवर दत्त का विशङ् वयान, का-कोरी दिवसके राजद्रोहात्मक मापण, पवतिक संक्टी बित (वोलशेवी विल) का विश्लेशण, अनशनविल (Hunger Strike Bill ) का बत्यापन, आयरतैन्डके स्वाबीनता प्रजारी श्री मैकस्विनी तथा विश्वदित चिन्तक जान हावाई की जीव-नियां श्रादि पठनीय विषय दिये गये हैं। देशभक्त श्रोयतीन्द्रने नवयुवका को चेतावसी हो है कि डडो.! श्रालस्थको त्यांगी. मास्त माता बलिदान चाहती हैं। उन्होंने जो शंखनांद किया है उन्होंके शब्दोंमें पहते ही बनता है। पुस्तक सुदोंमें भी जान डाल देने वाली है। १८५ पृष्ठ। मूल्य केवल १) रुपया

# सरल संस्कृत-प्रवेशिका

لفها

संस्कृत भाषा में प्रवेश करने के लिये छात्रों को जिन कठिनात्यों का सामना करना पड़ता है, उन्हें प्रायः सब विद्यार्थी जानते हैं। आज कल संस्कृत सिखलाने की परिपादी क्रत्यन्त दुवित है। हिन्दो व्याकरण तथा मापा का साधारण हान सी न रखने चाले विद्यार्थियों को पहले ही पहल क्त्युकीमृदी आर्भ फरा दी जाती है परिखाम यह होता है कि विद्यार्थी दो दो वर्ष तक लघुकौ मुदी में सिर मारकर हताश हो छोड़ हेते हैं और संस्कृत मापा पर कडिनाई का दोष महते हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिये १०-१२ वर्ष के ब्राच्या-पनके अनुसब के प्रधात यह उपत प्रतक लिखी गई है जिसके बारा इसरे ही दिन से विद्यार्थी अनुवाद करने का मार्ग सीखने लगता है और प्रतिदिन उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती है। दोनों भागों के पढ़ने के बाद आप लघुकीमुदी क्या, सिद्धान्तकीमदी के विद्यार्थीयों का टकर से सकते हैं। इस प्रकार की उपयोगी पुस्तक श्रभी तक हिन्दी सापा में नहीं है श्राप देखकर स्वयं मेरे कथन का श्रनमोदन करेंगे। जो लोग संस्कृत भाषा सीवने से निरास हो गये हैं वे लोग एक बार इस पुस्तक से काम लें फिर देखें कि उन्हें संस्कृत के व्याक-रण का क्षान कितनी श्रासानी से हो जाता है। विना लघुकीमुदी, या सिद्धान्तकीमुदी द्धुप, श्राप इन पुस्तकी द्वारा संस्कृत का ज्ञान पर्याप्त कर सकते हैं। मधमा श्रीर मध्यमाक विद्यार्थियों के सिये मापान्तर translation करने के लिये इससे बहुकर आपको दूसरी कोई पुस्तक उपयोगी न मिलेगी। आप देखकर परीक्षा कर लें। मुल्य १।)

(३) इत्रपति शिवानी—खेलक-देशमक लाला लात-पतरायसे ऐटा कीन मारत वासी है जो परिचित नहोगा। साल जो ने पुस्तक बढ़ी ही खोल तथा अध्ययन के बाद लिखी है। इस पुस्तक के पढ़ने से शिवाजी के सामस्त पेतिहासिक जीवन घटनाओं का परिचय मिल जाता है। कई रंग विरंगे विज्ञां सहित पस्तक का मुक्य ॥।)

(४) श्रीकृष्ण चरित्र—यद पुस्तक श्री देशमक लाला लाजपत राय की लिखी हुई उदू पुस्तक का हिन्दो श्रनुवाद है। इसमें भगवान श्रीकृष्ण का जीवन चरित्र वद् ही गवेष्णापूर्ण लिखा गया है श्रीर श्रीकृष्ण पर किये जानेवाल प्रत्येक शाश्चे पा का उचित उत्तर सप्रमाण दिया गया है। रंग विरंगे विश्रो

सहित पुस्तक का मृह्य १) क्वया मात्र ।

( ५ ) महाराणा मृत्य ५ क्वया मात्र ।

( ५ ) महाराणा मृत्य ५ क्वया मात्र ।

स्वाम में है। पुस्तक देखने ही योग्य है। कई रंग थिरंगे चित्रों
सहित का मृह्य १। )

।६६ का मूल्य रा ) (६) पृथ्वीराज चौहान—सचित्र प्रस्तक का मूल्य ॥) (४०) व्यास प्रस्तक की सूल्य ॥)

( ७ ) तस्या भारत-( छे० लाला लाजपतराय ) मू० १।)

(८) सम्राट अभोक-( छे॰ लाला लाजपतराय ) स्॰ १।) (६) पुनर्जन्म । २)

. (१०) बीर दुर्गावती ॥) (११) कर्मदेवी सचित्र मृत्य ॥)

(११) कमदेवी सचित्र मृह्य ॥।) (१२) विचित्र सन्यासी सचित्र १)

११ उपरोक्त पुस्तकों के श्रतिरिक्त हिन्दी की सब प्रकार की पुस्तकों मिलती हैं। बड़ा सुचीपत्र मंगा देखिये।

चौषरी ऐन्ड सन्स, बुक्सेलर्स ऐन्ड पञ्जिशर्स, बनारस सिटी।

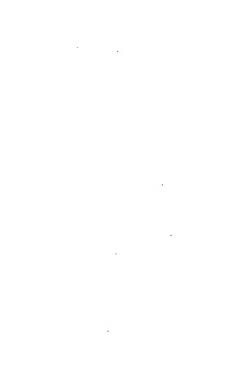